

तेव स्ता A.St.

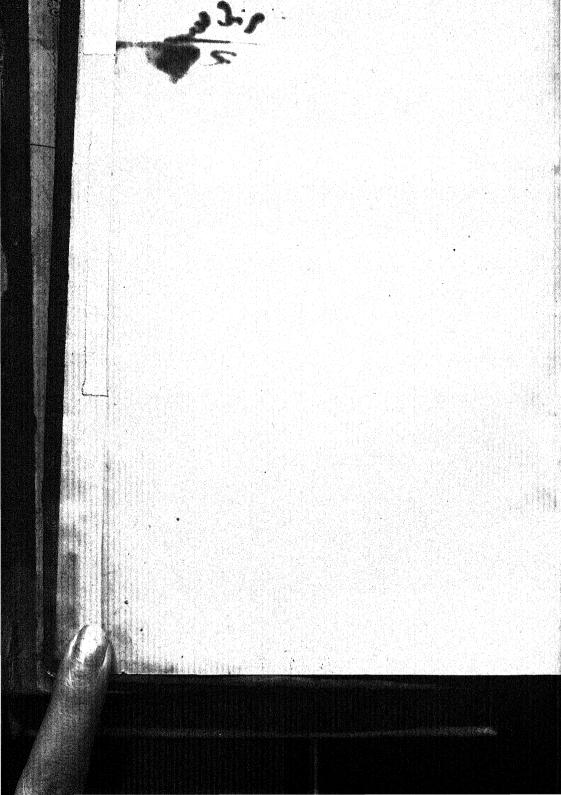

BIBLIOTHECA INDICA;

# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series, No. 461.



त्रापस्तम्बत्रीतसूचं कृषायजुर्वेदीयं भट्टरदत्तप्रणीतसूचर्यत्तराहितम्।

## THE S'RAUTA SU'TRA OF A'PASTAMBA

BELONGING TO THE

BLACK YAJUR VEDA,

WITH THE

#### COMMENTARY OF RUDRADATTA

EDITED BY

DR. RICHARD GARBE,

Professor of Sanskrit in the University of Königsberg.

FASCICULUS I.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1881.



## ŚRAUTA SÚTRA OF ÁPASTAMBA

BELONGING TO THE

## TAITTIRÍYA SAMHITÁ

WITH THE

#### COMMENTARY OF RUDRADATTA

EDITED BY

### DR. RICHARD GARBE,

PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF KÖNIGSBERG.

#### VOLUME I.

PRAŚNAS 1-7.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57 PARK STREET.



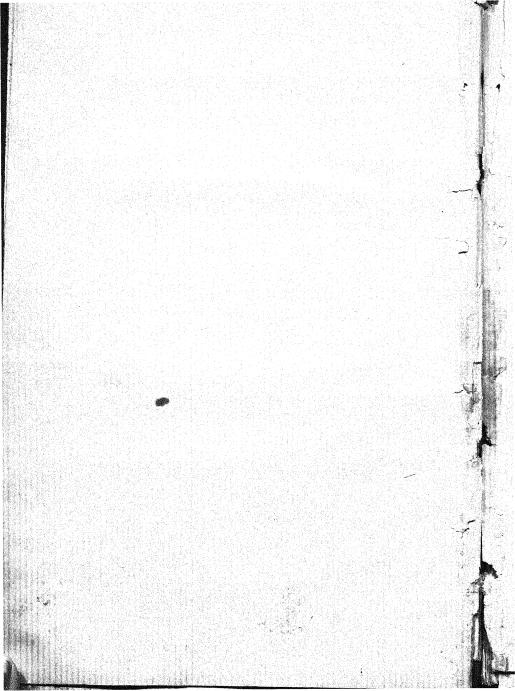

# DEDICATED TO DR. REINHOLD ROST,

LIBRARIAN OF THE INDIA OFFICE,

THE SELF-DENYING PROMOTER OF ORIENTAL STUDIES.

AS A SMALL TOKEN OF THE EDITOR'S GRATITUDE.





This edition of the Apastamba S'rauta Sútra will be complete in four volumes. At the end will be added the indices necessary for such a work. The detailed investigation of the sources of the Apastamba Sútra and its position among the ritual-books of Ancient India I shall reserve for the introduction to the last volume, the publication of which will place the entire material in the hands of Sanskrit scholars for criticism. By that time, too, we may hope for the completion of Dr. Schroeder's edition of the Maitráyaní Samhitá, a highly important work, and one which has had a decided influence on Apastamba, although—curiously enough—he does not mention the name of this Samhitá, as he does that of many other Vedic writings. I shall accordingly limit myself here to the description of the manuscripts to which I have thus far had access.

#### I. Manuscripts of the Text.

A. India Office Library, No. 1651. Praśnas 1-7 and 9-15, on 227 paper-leaves. In Devanágarí characters. The place and date have been expunged after completion of the MS. It is ancient, very carefully made, and has been corrected several times. At the end of every praśna, there are given first the beginnings of each kandiká in reversed order, and then the beginnings of each paṭala in the actual order. This system or a similar one is also followed in most of the other MSS. The leaves 96—110 inclusive, which contained praśna 8, are missing. A later interpolated leaf—about two thirds of it covered with writing—which, like the first leaf

- after the lacuna, is numbered 111, contains the missing beginning of prasna 9 and the last part of the patalabeginnings of prasna 8.
- B. India Office Library, No. LXX of Burnell's "Catalogue of a Collection of Sanskrit Manuscripts." Praśnas 1—18, kandiká 8, on 120 palmyra-leaves. In Grantha characters. Undated; but according to Dr. Burnell's statement, copied about A. D. 1800. A good MS.
- C. India Office Library, No. LXXI of Burnell's "Catalogue." Pra\u00ednas 1—15, on 202 palmyra-leaves. In Grantha characters. Undated; but according to Dr. Burnell, "copied about 1750" and "in a large and good hand." A correct MS.

The smaller Grantha MSS. of the first four prasnas (Nos. LXXII, LXXIII, and LXXIV of Burnell's "Catalogue") I have not collated, because the other MS. material at my disposal for this part of the work was more than amply sufficient for the determination of a trustworthy text.

- D. Bombay University Library, No. 16. Praśnas 1—24, on 395 paper-leaves. In very large and beautiful Devanágarí characters, but abounding in errors of the copyist. Undated; modern. At my request the use of this MS. was very kindly allowed me by the Director of Public Instruction, K. M. Chatfield, Esq.
- E. Royal Bavarian Court and State Library at Munich, Codex Haug. 51. Prasmas 1—24, on 405 paper-leaves. In Devanágarí characters. Undated. Twin brother of the preceding MS., sharing the same internal and external peculiarities, and agreeing with it in the copyist's errors.
- F. India Office Library, No. 1733. Praśnas 1—5, on 79 paper-leaves. In Devanágarí characters. Undated, but not so old as A.
- G. India Office Library, No. 122c. Prasna 8, on 14 paper-

leaves. In Devanágarí characters. The handwriting shows that this is not the missing part of A. Copied in Benares, Samvat 1636 (= A. D. 1580).

- H. India Office Library, No. 1541a. Praśnas 15, 16, and
   17, on 22, 24, and 15 paper-leaves respectively. In
   Devanágarí characters. Undated.
- I. Text of prasnas 1—15 in the commentary-manuscript i.
- K. Text of prasnas 1—15 in the commentary-manuscript k.
- L. Text of prasnas 1-3 in the commentary-manuscript h.
- M. Text of praśnas 1—3 in the Prayogaratnamálá by Chaundappáchárya, in the Palace Library at Tanjore, Burnell's "Classified Index," Part I, No. CIII. Dr. Burnell had the great kindness to have this MS. copied for me. The copy covers 275 quarto pages.

In connection with this list of MSS. it ought to be mentioned that many passages of the Apastamba S'rauta Sútra occur also in the commentaries to the Taittiríya Samhitá, Bráhmaṇa, and Araṇyaka. Sometimes A'pastamba is cited by name (thus, নখা বাহাৰ্ডক:) as authority for these quotations; but often also they are referred to in a general way as কব: or with the remark ভারা হার্ডকে.

#### II. Manuscripts of Rudradatta's Commentary.

- a. India Office Library, No. 51. Praśnas 1—9, on 195 paperleaves. In Devanágarí characters. Undated. An ancient, excellent, and accurately corrected MS.
- b. India Office Library, No. 1142b. Praśnas 10—15, on 163
  paper-leaves. In Devanágari characters. Undated.
  A good MS.
- c. India Office Library, No. 1142a. Praśna 14, on 30 paperleaves. In Devanágari characters. Undated. This has come from the same source as the preceding MS and
- d. Calcutta manuscript. Prasnas 6 and 7, on 46 already leaves. In Devanagari characters. Samvat tary, I have A. D. 1575).

- e. Manuscript belonging to the Government collection deposited with the Asiatic Society of Bengal; No. 1204. Praśna 8, on 31 leaves (numbered 46—76). In Devanágarí characters. Samvat 1631.
- f. Sanskrit College Library in Calcutta, No. 2602. Praśna
   9, on 44 paper-leaves. In Devanágarí characters. Undated.

I received the three MSS. d, e, and f in copies, which Dr. Hoernle was so good as to cause to be made for me. The originals of d and e are certainly copies of MS. a, but were written before the above-mentioned correction of that MS. took place.

g. India Office Library, No. LXXVII of Burnell's "Catalogue." Pra\u00ednas 10-13, on 55 talipat-leaves. In Grantha characters. According to Dr. Burnell, it was "copied about the beginning of this century."

Note. In the preceding 7 MSS., the text of the Sútra is given each time only by the first and last word of the passage to be commented upon. In the following 3, it is given in entirety, with the exception that the mantras quoted are often abbreviated.

- h. Palace Library at Tanjore, Burnell's "Classified Index," Part I, No. XCVIII. Prasnas 1—15, on 207 talipat-leaves. In Grantha characters. "Recent," according to Dr. Burnell. A Devanagari transcript of the first three prasnas of this MS. was prepared for me through the mediation of Dr. Burnell, and to him my thanks are due for this kind service.
- Praśnas 1—15, on 565 paper-leaves. In Devanágarí characters. Undated; modern. Of the same general nature as MS. D. The use of this MS. was granted me by the liberality of K. M. Chatfield, Esq., Director of Public Instruction.
- k. Royal Bararian Court and State Library at Munich,

Codex Haug. 52, two volumes. Praśnas 1—15, on 657 paper-leaves. In Devanágarí characters. Undated; modern. This MS. is related to i precisely as E to D.

Since Rudradatta has commented on only the first 15 praśnas of the Apastamba S'rauta Sútra (see Burnell, "Classified Index," note to MS. XCVIII), I shall be compelled to give a different commentary for the text of the remaining prasnas, i. e., from the beginning of the third volume of the present edition. This procedure occasions indeed a certain want of uniformity; but it did not seem to me an adequate reason for abstaining from printing the best attainable commentary, and as such Rudradatta's must certainly be considered. Dr. Burnell ("Catalogue of a Collection," p. 21, note to MS. LXXVII) says of it: "This commentary is a very excellent one; the Bháradvája, Baudháyana, Kçvaláyana, Dráhyáyana, Satyáshádha, and 'other' sútras are constantly quoted." The reader will find that Rudradatta quotes many other works also. But while he takes account of the allied literature so extensively, on the other hand, as the reader will observe, he strives after the greatest possible brevity and terseness, so much so that, sometimes after a lengthy discussion, he accuses himself of prolixity with असं विस्तिए or some similar phrase (so in i. 1. 3; viii. 1. 2; 16. 5).

The text of the Apastamba S'rauta Sútra, as is well-known to be the case in all Vedic works, does not show any real variants, except in a very few cases; and these have been given in footnotes. Errors of copyists, as well as omissions and additions in the more modern MSS., which are easily recognized as such, have not been noted. As for the commentary, it shows indeed no lack of variae lectiones; but I came to the conclusion that to register them would be of little use and would unduly increase the extent and size of an already sufficiently bulky work. In printing the commentary, I have almost always given the text of the good MSS. a and b; I have also followed these two MSS. in the violation of the rules of

samdhi, so far as these violations served in lieu of a slight punctuation, or marked a break in the sense, or were intended to secure greater clearness.

It may be well to mention, that the MSS.of the commentary for the most part read नेधायन, while I have uniformly written नोधायन in the edition.

Unfortunately, as the list of errata shows, a number of typographical errors have remained uncorrected. These, I hope, the reader will excuse in view of the great distance of my abode, Königsberg, from the place of printing, Calcutta. I found that I must either content myself with the revision of a single proof, or face the unpleasant alternative of an indefinite postponement of the completion of the publication. Even under these circumstances, the present edition is—I venture to hope—satisfactorily correct. And for this I have to thank the carefulness of the skilful compositor, and especially the great kindness of Dr. Hoernle, who voluntarily assumed the labour of regularly reading the second proof.

R. GARBE.

Königsberg, May 1882.

# आपस्तम्बीयं श्रीतसूत्रम्।

ान्वा-

Ù-

मं

Ŧ

## श्रीगर्गेशाय नमः।

स्रोम्॥

प्रकाम्बरधरं देवं प्रणिवणं चतुर्भुजम्।
प्रसन्तदनं ध्याये सर्विविद्योपप्रान्तये ॥
प्राज्ञा अतिस्ति यस्य यस्य यद्याः सभाजनम्।
नमः परसी विश्वसान्तसी श्रीवस्तवन्तमे ॥
प्रादिमं ब्रह्मणः काष्ममध्यस्तिपरावरम्।
प्रपास्तरेषपाप्रानमापसम्बं सुनिं सुमः॥
प्रापस्तवीयस्वार्थे ऽप्यन्ययाज्ञानसंप्रयान्।
सन्तु थे सुविवकारः सन्तः स्रुगुंणसान्निणः।
सन्तु थे सुविवकारः सन्तः स्रुगुंणसान्निणः।
रतंरतमिति ग्राह्यं मूखं किं तस्य ग्रह्मते ॥

प्रव भगवानापसम्बः समस्ति ते विश्व विष्य विश्व व

## त्रयाता दर्भपूर्णमासौ व्याखास्यामः। १।

श्रयातः प्रबद्दे उयं प्रकरणारको प्रायः प्रयुज्यते । दृद्धेः कचिदानन्तर्थे ऽपि यथा इसे सगवा व्याखाता त्रयाताऽङ्गिरसामित्यादौ । न पुनिरहाननार्यार्थः द्वत्तस्य कस्यित्वननारस्यानुपलन्भात् ॥ न दृश्यते ऽसिंयन्द्रमा इति विपरीतलचणया दर्भ इत्यमावास्वीच्यते । न लियमन्वर्थमं ज्ञेति चन्द्रदर्भनस्य सर्वेति थिसाधार्ष्यात् न च स्र्चेण संगता दृखत इति विशेष्टयं सर्वसंगतेरमावास्वाश्रव्दप्रदित्तिहेताई-र्भनात्। श्रमा सह वसते।ऽस्यां चन्द्राकीविति वाच्यम्॥ श्रतितेज-खिसूर्यमण्डलान्तर्विलीनः चीणकलश्रद्धमाः सिद्धैरेव दृश्वते नास्त-दिधैरिति । तचापि सिद्धदर्भनसाविशेषकलादसः द्र्भनपरिसंस्थापर एवणब्दोऽभ्युपगन्तव्य इति स एवार्थव्हद्मनातः स्थात् । न चासौ प्राञ्जलः विविचित्तिरोधानात् । स्वचक्रतेव विपरीतलचणया विवर-णाच । यथा यदहर्न दृष्यते तदहरमावाखेति । तसाद्यथोत्र एवार्यः शोभते ॥ मासयुद्धः यदाङ्गेरुकाः मारेग मानात्कालयुद्धयेति । च पूर्वते यसिंस्तदहः पूर्णमासः । दर्शय पूर्णमासय दर्शपूर्णमासौ ॥ दह च दर्भपूर्णमासाख्यकालचोदितानामाग्नेयादिप्रधानानां यौ विद-दाच्यानुवन्दितौ ससुदायौ य एवं विदान्पौर्णमासौं य एवं विदान-मावास्वामिति तयोरपि तत्तत्कालसंबन्धेन दर्शपूर्णमासाविति नामनी॥ तत्र पूर्षमासस्य प्रयोगतः प्रथमलेऽपि दर्पप्रज्दस्यान्याच्तरलात्पूर्वनि-पातः ॥ तौ व्याख्यास्यामः । श्रुतौ संचित्रयोर्थाकरणेन श्राखान्तरे।-प्रमंद्वारादिना च विस्पष्टीकरणं व्याख्यानम्॥

### प्रातर्ग्निहोचं हुत्वान्यमाहवंनीयं प्रणीयाग्नीनन्वा-द्धाति। २।

त्रन्वाधानं नामाग्रौ काष्टाधानं तच कमाङ्गलेन सुरथादिगुणविश्चि-ष्टानामग्नीनां ग्रहणार्थं तद्वारेण देवतापरिग्रहार्थं च । कुतः । श्रिग्नं ग्टलामि सुरथं यो मयोभः ख श्रायतने देवताः परिग्टलामीति कर्मविधिवाक्यभेषाम्याम् ग्रिं ग्रहाति देवतास परिग्रहाति स्व त्राय-तन इति मन्त्रलिङ्गात् तथा ममाग्ने वर्चे विह्रवेखस्त्रिति पूर्वमिश्न ग्टलाति त्रण्णीमितराविति भारदाजवचनाच ॥ प्रातरिव होत्रं इते-त्यन्वाद त्रानन्तर्थार्थः यथौपवसय्ये ऽक्ति प्रातर्श्विहाचं ज्ञला प्रामेवा-न्येभ्यः कर्मभ्या उन्वादध्यात् मा विलम्बिष्ट मा चाऊते उन्वादध्यादिति। श्रविलम्बस ब्राह्मणे प्रशस्यते यो वै देवताः पूर्वः परिग्टहातीति। मन्त्रवर्षस्य भवति तान्देवान्परिग्टल्लामि पूर्व इति ॥ ऋर्थाद्ग्यले सिद्धे ऽन्यमाद्दवनीयं प्रणीयेति किमर्थम्। दर्भपूर्णमासावार**भ**माणस्य चतुर्ही चर्था मिट्युदासार्थिसिति केचित्। तद्युकं सर्वदर्भपूर्णसासप्रयोग-माधारणस्वैव तन्त्रस्थाधिकारात्। तच नामैतदक्तव्यं यच तयोरारम्भो अभिधायिथाते वच्यन्ते च तद्देशेषिका धर्मास्तवेव दर्भपूर्णमामावार-स्यमान द्रत्यादिना। तस्राच तद्धें वचनम्। किमधें तर्हि। माग्निचे वार्थी अग्निरनाधायीति । कः प्रसङ्गः । ऋस्ति पर्मतेन । ययाह भारदाजः य एवेषो ऽग्निर्मिहात्राय प्रणीतसां ग्टहीयादि-त्यासार्थो उन्यं प्रणीयेत्यालेखन इति॥ दिचणामेर्पाहार्थस्थाधा-नक्रमेणार्थसिद्धा खयोनित उत्पत्तिः॥

न गतिश्रया उन्यमिशं प्रणयति। ३।

त्रनुसंधास्ति स्वयमेव गतश्रीश्रन्दार्थम् । तस्यान्यं न प्रणयेत् । निल्दमपार्थकं वचनं नित्ये। गतिश्रयो श्रियत इत्यनेनैव सिद्धलात् । सत्यमचापार्थकम् । वरुणप्रधासेषु तु दिचिणविद्यारार्थं भविष्यती न्य्येके । सन्यकावदुक्तिमदम् । यद्द्र्भपूर्णमासौ व्यास्थास्या इत्यधि कत्य वरुणप्रधासा व्यास्थायन्त इति पर्यनुयोगः प्रत्यविश्वयते न्यायत एव च तत्र प्रणयनप्रसङ्गः । तस्यादनन्तरेणैव प्रणयनानुवादेन गत-श्रियो प्रयन्वाधास्थते। न्यः प्रणेतस्य इति मा किश्चद्रवीदिति सिद्ध-स्वैवायमनुवादः स्पष्टलाय कथनिमिति । नन्वेवमिप न गतिश्रयः प्रणयतीत्येतावद्दक्तस्यम् । किमन्यग्रद्दणेनाग्निग्रद्दणेन वा । इदं तावद्गे-विदां कुर्वन्तु तत्र भवन्तः यन्नातिस्रद्वीचिकया श्रेस्या श्रन्दरिद्रः स्वकारः किं तिर्दे वक्ताभिर्वचनव्यक्तिभिर्धान्याचष्ट इति । तद्स्व-मनेनाचेपक्तेभेन ॥

देवा गातुविदेा गातुं यज्ञाय विन्दत । मनसस्य-तिना देवेन वातायज्ञः प्रयुज्यतामिति जिपत्वा ममाग्ने वर्चा विद्ववेष्वस्वित्याद्ववनीयमुपसमिन्द्वे । उत्तर्या गार्हपत्यमुत्तरयान्वाद्वार्यपचनम् । ४।

श्रवाधानाधिकारात्तस्याङ्गं जपः। तेन प्रायणीयादौ निवर्तते। उपमिनद्धे काष्टेरीपयति॥ तत्र त्रीणित्रीणि काष्टान्याद्धीतेति बौधायनः। मिध श्रादधातीति कात्यायनः॥

### ितिस्भिक्तिस्भिवी । ५ ।

विद्यानुवाकस्य दश्रचेस्य तिस्भिस्तिस्भिक्तिमिक्तीनेतानग्नीन्सक्तस्-कर्पमिनद्धे ॥

## उत्तमां तु जपेदाइवनीये वादध्यात्। ई।

तदा ह्यतमां दशमीं जपेत्। तया पुनराइवनीये काष्टानि वा-दथात्॥

## व्याह्नतीभिरन्वाधानमेके समामनन्ति। ७।

एकैकया व्याह्त्या तानेवाग्नीनगाईपत्याद्याद्यवनीयान्तानेकैकसुप-सिमन्द्धे। कुत एतत्। वाजसनेविनां तथाकानात् महाव्याह्यतिभि-वी प्राक्संस्विमिति कात्यायनवचनात् श्राधाने च तस्वतस्वाग्नेस्तत्त-द्याह्यतिसंबन्धप्रसिद्धेः स्वयमाद्यसासु समस्तेपदिष्टानामपि विभाग-प्रदर्भनाच ॥ सभ्यावस्थ्यावप्यच द्वण्णीसुपसिम्थनीयौ । तन्तु याजमाने दर्भिय्यामः॥

संनयतः पलाश्रशाखां श्रमीशाखां वाहरति बहुपर्णां बहुशाखामप्रतिशुष्काग्रामसुषिराम्। ८।

सांनाची नाम दार्धिके दिधपयसी ताभ्यां प्रवृत्तेच्यः संनयनित्युच्यते॥

यं कामयेतापग्नुः स्यादित्यपर्णां तस्मै ग्रुष्कायामा-हरेदपग्रुरेव भवति। यं कामयेत पग्रुमान्स्यादिति बहुपर्णां तस्मै बहुशाखामाहरेत्पग्रुमन्तमेवैनं करोतीति विज्ञायते। १।

यं कामयेतापरः खादित्यगुणाया वर्जनार्थं न लध्वर्धकामवशात्तस्वा एव ग्रहणार्थम्। कुतः। यजमानपरिक्रीतस्वर्विजस्तद्दिते प्रवर्तना-योगात् यं कामयेतापरः स्वादिति पराचीं तस्वेत्वृतं यदास्याम- प्रतिषेध इति स्वचकारवचनाच ॥ यच प्रतिपादनीयेऽर्थे ब्राह्मणं प्रदर्भयति तच विज्ञायत दत्याहेत्यनुषंधातव्यम् ॥

सा या प्राच्यदीची प्रागुदीची वा भवतीषे त्वार्जे विति तामाच्छिनत्ति । १०।

मा एवंगुणा त्राहार्था शाखा यस ट्वस्य प्रागादिषु दिनु प्रवत्ता भवति तामाक्किनत्तीत्यर्थः। भवत्यन्तेन वाक्यं भेत्तव्यम्। या प्राची सा भवतीति वानवयः॥

त्रिप वेषे त्वेत्याच्छिनच्यूर्जे त्वेति संनमयत्यनुमाष्टि वा। ११।

संनमयत्यृजुकराति वक्रत्वे । इतरथानुकाममनुमार्ष्टि ॥

इति प्रथमा किष्डिका।

इमां प्राचीमुदीचीमिषमूर्जमिसंस्कृतां बहुपर्शाम-भुष्कायां हरामि पशुपामहमित्याहरति । १।

प्रागुदीची लिङ्गले ऽपि मन्त्रस्य प्राच्यदीच्योरपि शास्त्रयोरनिवृत्तिः शास्त्राजात्यभिप्रायेण तत्तरभिधाने।पपत्तेः॥

वायव स्थोपायव स्थेति तया षडवरार्ध्यान्वत्सानपा-करोति। २।

श्रधंप्रब्दो ऽत्र खानवाची यथासाधं वत्राज चिर्देचिणार्थमित्यादौ।

येषामवरे स्थाने षट्मंस्था भवित ते षडवरार्थाः । तानपाकरेति मात्नभ्यः प्रथक्करेति मात्रमंगतानां वत्यानां युगपद्दुरपाकरणीयत्वात्॥ प्रतिवत्यं मन्त्राद्यन्तिः । बद्धवचनं तु मन्त्रगतसुपरवमन्त्रवत्यवीपेचं द्रष्टव्यम् ॥

## दमें दर्भपुज्जी बैर्वा। ३।

पुञ्जीलं स्तम्बः ॥

देवा वः सविता प्रार्पयत्विति शाख्या गोचराय गाः प्रस्थापयति । ४।

गावा यत्र चरन्ति तसी देशाय यथासमामातेनाघशंसान्तेन मन्त्रेण गाः सर्वा निष्कासयति ॥ वत्सविनाञ्चतानां गत्रां युगपच्छ्क्यनिष्का-सनवान्तावृत्तिर्मन्त्रस्य । यत्र तु न शक्यते तत्रावृत्तिः ॥

प्रस्थितानामेकां शाखयापस्पृशति दभैंदीर्भपुज्जीली-वी। ५।

गतः॥ श्रथ देवा व इत्यादेः प्रस्थापनमन्त्रस्थैव ग्राखान्तरीयौ कौचित्पाठविकारौ दर्भयति॥

त्राप्यायध्वमिद्यया इन्द्राय देवभागिमत्येके समाम-निता। महेन्द्रायेत्येके। ई।

श्राष्णायध्वमित्रया देवभागिमिति यथासमामातेन पाठेन दिप्रकारे। ऽयं पाठो विकल्पते॥ श्रथानयोः पाठयोः सर्वत्र तुत्वविकल्पे प्राप्ते व्यवस्थासिद्यर्थं सामान्येनेन्द्रमहेन्द्रशब्दयोर्देवतापरयोः प्रयोगव्यवस्थानमाह॥

निगम्यन्ते येषु इविषः प्रतियोगिलेन रूपेण देवतास्ते मन्त्रा निगमाः।
तेषु सांनाय्यदेवता । निगमे इन्द्रयाजिने। यजमानस्थेन्द्रं निर्दिभेत्
महेन्द्रयाजिने। महेन्द्रमित्यर्थः॥ एतेन चानन्तरेक्तौ प्रयोगिविकस्यावन्ये च कामधुच इत्यादयो निगमा व्यास्थाता भवन्ति। एतदेवाभिप्रेत्य निगमेस्विति बद्धवचनं क्रतमिति वेदितव्यम्॥

शुडा त्रपः सुप्रपाणे पिवन्तीः शतिमन्द्राय शर्दे। दुहानाः। रुद्रस्य हेतिः परि वे। रणिक्तिति प्रिश्यता त्रमन्त्रयते। ८।

श्रुन्पूर्वे ऽभिपूर्वेश्व मन्त्रयितस्तिसंधाय मन्त्रोचारणे प्रयुच्यते । श्रुभिपूर्वेस्तु तस्त्रिन्नेवाभिमुख्याधिक द्रत्यपरम्॥ श्रुच केचिक्क्तमि-न्द्रायेति निगमे महेन्द्रयाजिना महेन्द्रोपलचणं निषेधिन्त । तन्तु न मृद्यामहे पूर्वस्वचिरोधात्। न चास्यानिगमलं शङ्कनीयं दन्द्राय दुद्दाना दति दोद्देवतामंबन्धस्य प्रयोगसमवायिना ऽभिधानात्। तथा च श्रतमिन्द्रायेति प्रक्रत्याद्द भारदाजः महेन्द्रायेति वा यदि महेन्द्रयाजी भवतीति॥

धुवा ऋसिनगे।पतौ स्यात बह्वीरिति यजमानस्य ग्रहानभिपर्यावर्तते। १।

श्रभिपर्यावर्तते श्रभिसुखः प्रतिनिवर्तते ॥

यजमानस्य पश्चन्पाहीत्यग्निष्ठे उनस्यग्न्यगारे वा पुरस्तात्प्रतीचीं शाखामुपगूहित पश्चात्प्राचीं वा। १०। श्रिमं श्रीममीपस्थमने। अग्निष्ठं यदच्चित शकटमवस्थितं भवतीति। तिस्त्रिम्यगारे वा पुरस्तात्प्रतिपद्य प्रत्यगतासुपगूहित पश्चाद्वाग्रिपद्य प्राग्गतामित्यर्थः। पुरस्ताद्वागे अन्यः प्रत्यगयां पश्चाद्वागे अन्या वा प्राग्गामित्यन्ये॥ श्राखानिधानं भाव्युपयोगार्थं न वत्सा—पाकरणश्रेषः। तेन पश्चाविष्य भवत्येव॥ श्रयेदानीसुत्तरोत्तरेष्यनु— हेयेय्वृत्विजामप्रमादार्थं कर्मानुसंधानप्रशंसां ब्राह्मणोक्तासुदाहरति॥

या वा ऋध्योर्धहान्वेद ग्रहवान्भवति । श्रा चतु-र्थात्कर्मणा ऽभिसमीक्षेतेदं करिष्यामीदं करिष्यामीत्वेते वा ऋध्योर्धहाः। य एवं वेद ग्रहवान्भवतीति विज्ञा-यते । ११ ।

यो ऽध्वर्युरध्वर्यार्ग्रहान्वेद स ग्रह्वान्भवित । के ते ऽध्वर्यार्ग्रहाः ।

श्रिमीनन्वाधास्मामि श्राखामाहिर्य्यामीत्येवमा चतुर्थात्कर्मणो ऽभिसमीत्य ये उनुसंधीयन्ते पदार्थास्ते उध्वर्युग्रहाः । य एवं वेद य

एते उध्वर्युग्रहा दित वेद सा ऽपि ग्रह्वान्भवतीत्यर्थः । तच तु

वेदनस्य परार्थावात्पालवचनं प्रराचनार्थं यथा यो वा श्रध्वर्याः

प्रतिष्ठां वेद यो वा श्रध्वर्याः स्वं वेद यो वा श्रध्वर्याः प्रतिष्ठां वेद यो वा श्रध्वर्याः स्वन्वेदित्यादौ । ततश्चवं न श्रक्षितव्यं यजमानस्थेवेदमेवंविद्धः प्रतिनित ॥ चतुर्थग्रहणं यावच्छक्यस्थोपलचणं श्रनुसंधानाधिक्ये गुणा
धिक्यात्। तथाध्वर्युग्रहण्मिप सर्वर्त्विजासुपलचणं उपयोगसाम्यात्॥

उत्तरेण गार्चपत्यमसिदेा ऽश्वपर्श्यरनदुत्पर्श्ववी नि-हिता। १।

श्रमिदो दाचम्। पर्द्यः पार्श्वास्त्रि॥

देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इत्यसिद्मश्वपर्भं वाद्ते तूष्णीमनडुत्पर्भुम् । २ ।

गती ॥

यज्ञस्य घेाषद्सीति गार्चपत्यमभिमन्त्य प्रत्यृष्टं रक्षः प्रत्युष्टा ऋरातय दत्याद्दवनीये गार्चपत्ये वासिदं प्रति-तपति । ३ ।

यदायाद्दवनीये प्रतितस्यति तदायभिमन्त्रणं गार्दपत्यस्वैव प्रतितपन एव विकल्पवचनात्॥

न पर्भुम्। ४।

प्रतितपतीति ग्रेषः। त्रत एव प्रतिषेधाज्ञानीमा यदेकत्रानेकसा-धनविकल्पेषु सुख्ये कते। विधिः सर्वार्थे। भवतीति॥

प्रेयमगादित्युक्कोर्वन्तरिश्चमन्बिहीत प्राचीमुदीचीं वा दिश्रमभिप्रवच्य यतः कुतिश्चिहर्भमयं बर्हिराहरित । ५।

प्रथमं विद्याराप्राचीसुदीचीं वा दिश्रमभिष्रव्रच्य तते। यतः कुत-श्विद्दिशो दर्भमयं वर्ष्टिराहरति यते। लभ्यते॥ वीधायनस्वाह श्वाह्वनीयादेवाये चीन्वा चतुरे। वा प्राचः प्रक्रमान्प्रक्रम्याय तां दिश्रमभिप्रवजेदाच बर्चिवेंत्य्यनान्यत द्ति ॥ प्रेयमगादित्यपि गमन-मन्त्र एव तिसङ्गलात् यौ गमनाविष्युत्तरचानुवादाच। किमर्था तर्द्धुक्रोत्यधिकाितः। उचाते मन्त्रसमाम्बागे हि दितीयो मन्त्रः प्रत्यागमनक्रमे पठिता न गमनक्रमे । कल्पान्तरकारै स्व तावुभयच व्यवस्थया विकल्पेन च विनियुक्तो । श्राचार्यस्त्रभयोह्भयत्र समुच्यं मन्यते । तेन यहां क्षतवानेतत्प्रथमसुक्का तता उनेन प्रवजतीति ॥ श्रयवा यतः कुतञ्च बर्चिराचरणे ऽपि पुरस्ताद्वर्चिरासद इति मन्त्रा-र्थवभेन पुरस्तादाहरणगुणमिद्धिन्नीह्मणे दर्भिता। त्रथो यदेतदुका यतः कुतसाहरति तत्प्राच्या एव दिशो भवतीति तसीवार्यमनुकरा-त्याचार्यः प्रेयमगादित्युक्ता यतः कुतश्चाद्दरतीति॥ स चायं मन्त्रः स्त्री लिङ्गादिसदे नीयमाने निवर्तत इति केचित्। तदयुक्तं त्रण्णी-मनबुत्पर्धं न पर्श्वमिति पर्श्वसिद्योरभिग्नेतिवश्चेषवचनाद्वचनाचाच विश्रेषस्य । न च स्त्रीलिङ्गविरोधः धिषणाभिधानात् ययोक्तं ब्राह्मणे विद्या वै धिषणा विद्ययेवैनद्कीतीति। यदपि पर्श्वविधानवलाद्धि-षणाग्रब्दो गुणद्वत्या पर्श्वभिधायीयते तथैवेय्वतामसिदे ऽपि । न च तचासिदे वैति ऋं दोषाय धिषणालेन तस्वोपचारात् ऋसिदाक्ति-विवचया वात्ययेन वा स्त्रीलिङ्गोपपत्ते:। यद्णस्ंाविश्रेषणं मनुना क्रतेत्यादि तद्यविशिष्टमेवाभयोस्तसादनिष्टत्तिरभयचापि मन्त्रस् ॥

देवानां परिषूतमसीति दर्भानपरिषौति । ई । परिषौति यावता पर्याप्तं तावत्परिग्रहाति ॥

विष्णो स्तूपा उसोत्यभिप्रेतानामेकं स्तम्बमुत्स्जिति

तेषां जायलेनाभिप्रेतानां मध्ये स्तम्बं लेकसुत्पृजित यथा न जूयते तथा बहिष्करोतीत्यर्थः॥

एकं वा स्तम्बं परिषूय तं सर्वं दाति। ८।

एकमूलप्रभवे। दर्भसमूहः स्तम्बः । तावत्सवें किनत्ति न तु किंचिदु-त्मृजति । त्रन्ये लपरिषूता एव लूयन्त दत्यर्थः ॥

अतिसृष्टो गवां भाग इति वैकां दे तिस्रो वा ना-डीरुत्सृजति । १ ।

नाडी प्रलाका॥

इदं देवानामिति परिषूतानभिम्नश्रति । इदं पश्र-नामित्यतिसृष्टान् । १० ।

श्रनुत्सर्गपचे ऽपि भवत्येव परिषूतसम्बाभिमर्शनं बर्द्धःसंस्कारलात्॥

देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवे ऽश्विनार्वाहुभ्यां पूष्णा इस्ताभ्यां वर्हिर्देवसदनमारभ इति विशाखेषु दर्भाना-रभते । ११ ।

विशाखाः प्रकाण्डादूर्ध्वभागाः। यतः श्रलाकाः पृथग्भवन्ति तेव्वारभते श्रालभते स्पृथतीति यावत्॥

देवबर्हिमी त्वान्वङ्मा तिर्यगिति संयक्कति । १२। संयक्कति जवनानुगुणं सव्यसुष्टिना स्टहार्कि

पर्व ते राध्यासिमत्यसिद्मधिनिद्धाति। १३।

पर्वेणि निद्धाति यत्पर्षि दिनं तद्देवानामिति श्रुतेः पर्व ते राध्यासमिति मन्त्रवर्षाच ॥

श्राच्छेता ते मा रिषमित्याच्छिनति । १४।

गतः॥

संनखं मुष्टिं जुनाति। १५।

संनखं संगताङ्गुच्यङ्गुष्ठनखं तावत्प्रमाणमित्यर्थः ॥ जुनाति जुनाति विकरणयत्ययः ॥

स प्रस्तरः। १६।

से। ऽयं प्रथमलूने। सुष्टिः प्रस्तरः समास्वायते ॥

कुल्सिमाचा ऽरितः प्रादेश जर्वस्थि जान्वस्थि सुग्दण्ड इति वा तिर्यक्प्रमाणानि । १७।

कुल्मिर्गावालः । त्ररितिर्हस्तस्य पूर्वभागः । प्रादेशः प्रदेशिन्यङ्गृष्ठयो-रायामः । स चाच सामर्थात्मंनखननाष्डलीकृतः संनिवेशो ग्रह्मते ॥ त्ररित प्रादेश इति पठतां विसर्जनीयः प्रमाद्भष्टः ॥ ऊरेरिस्थ फर्वस्थि । तिर्थक्प्रमाणानि स्थौत्यप्रमाणानि । तानि च संनख-प्रमाणेन विकल्पन्ते ॥

इति त्तीया कण्डिका।

पृथिव्याः संप्रचः पाद्दीत्यनधेः निद्धाति । १ । अनधः अभ्यमौ ।

त्रयुना मुष्टीं सुनाति। २।

श्रयुजः श्रयुग्मान् ॥

तथा निधनानि । ३।

निधनानि सुष्टीनां राष्ट्रयसानि चायुद्धि भवन्तीत्यर्थः॥

तेषां प्रस्तरा ऽयुगर्थ इत्येके। ४।

तेषां सुष्टीनां निधनानां च प्रस्तरेण विनायुग्मानां सतां प्रस्तरे। ऽयुगर्थः ऋयुग्मावार्थः न तु प्रस्तररिहतानामयुक्तमित्येके मन्यन्ते। न तथा वयमिति भावः। कथं तर्हि यूयं मन्यध्वे। ऋत ऋाह॥

प्रस्तरे याथाकामी। ५।

प्रस्तरे त्रयुगर्थलं प्रति याथाकामी याथाकाम्यं सह वा प्रस्तरेणा-युक्तमस्तु विना वा प्रस्तरेण। न लेकतरपचनिर्धारणाय प्रभवामः त्रयुङ्गायुङ्गान्मृष्टीं सुने।तीति श्रुत्यर्थस्य विश्वयिलादिति भावः॥ भार-दाजश्वाह प्रस्तरे। युग्म दत्येकेषामयुग्म दत्येकेषामिति॥

यदन्यत्परिषवणादुत्सर्जनाच तत्सर्वचावर्तते । ६ । सर्वच सर्वेषु सृष्टिषु दर्भाजमानाद्यावर्तते ॥

प्रस्तरमेव मन्त्रेण दाति तूष्णीमितरदिति वाजसने-यकम्। ७। इतरमृष्टिजातम्॥ सर्वं चुत्वा देवबर्हिः शतवरुशं विरोहेत्याचवानिभ-स्टर्शत । ८ ।

खुलेति इखऱ्छान्द्यः ॥ येषु काण्डेव्वालूना दर्भास्त त्राखवाः ॥

सहस्रवरुणा वि वयं रहेमेत्यातमानम्। १। गतः॥

त्रदित्यै रास्नासीति चिधातु पत्रधातु वा ग्रुल्बं करोति। १०।

धातुः संधिः । ग्रुख्वमेकसरा रज्जुः यानि ग्रुख्वानि समा संगच्छ-न्तीति खिङ्गात् ॥ श्रवाद भारदाजः धातौधातौ मन्त्रमावर्तयतीति। तथा तत एव वर्षिषः ग्रुख्वं करे।तीति च ॥

चायुपिता यानिरिति प्रतिद्धाति । ११।

प्रतिद्धाति संद्धाति ॥

त्रदित्ये रास्नासीत्युद्गगं वितत्य सुसंभ्रता त्वा संभरामोति तस्मिन्धिनानि संभ्रत्यानुभिता योनिरि-त्युत्तमे निधने प्रस्तरमत्याधायेन्द्राख्ये संनह्नमिति संनह्यति। १२।

निधनानामेकीकस्य संभर्षं लेखेकवचनात्॥

पूषा ते यन्धं यशात्विति यन्धं करोति । १३ । गतः ॥ स ते मास्यादिति पुरस्तान्त्रत्यच्चं ग्रन्थिमुपगूइति पश्चान्त्राच्चं वा। १४।

श्चल्वादधः पुरसाङ्गागेन प्रत्यगामयति ग्रन्थिं। प्राग्वा पश्चाङ्गागेन॥

त्रापस्वामित्रनौ त्वास्वयः सप्त मास्तुः। विद्धः सूर्यस्य रिक्सिभिरुषसां केतुमारभ इति विद्धिरारभते। इन्द्रस्य त्वा वाहुभ्यामुद्यच्छ दृत्युद्यच्छते। व्रहस्पतेर्मूर्भा हरामीति शीर्षविधिनिधत्ते।१५।

त्रारमते त्रालमते । शीर्षन् शिरिस ॥

दति चतुर्थी किष्डिका।

प्रेयमगादुर्वन्तरिक्षमन्विहीति यै। गमना तै। प्र-त्यायना। १।

याभ्यामेताभ्यां प्राग्गमनसुत्तं प्रत्यागमने ऽपि दावपि तौ भवतः।
न तु क्रमानुसाराद्वितीय एवेति भावः॥

त्रदित्यास्त्वे।पस्ये सादयांमीत्यन्तर्वेदि परिधिदेशे ऽनधः सादयति। २।

श्रन्तर्वेदि सादयति । कुच प्रदेशे । परिधिदेशे । समीपे सप्तमी चेयं मध्यमपरिधिखानसमीप इति ॥

## वर्हिर्सि देवंगमित्यासन्तमिमन्त्रयते। ३।

गतः ॥

# देवंगममसीत्यनधा निद्धाति यथा प्रागुपसाद्येत्। ४।

यथोपसादनकाले प्राचीनसुपसादियतं योग्धं भवति तथा निद्धाति॥ वर्षिषस्वाहरणे उनुग्रहमाह बौधायनः श्राहृतं वा यजुषा करेातीति। कात्यायनश्चाह खातलूनच्छिन्नावहतिपष्टदुग्धदग्धेषु यजुिष्क्रियासंभ-वादिति॥

या जाता श्रोषधया देवेभ्यस्तियुगं पुरा। तासां पर्व राध्यासं परिस्तरमाहरन्॥ श्रपां मेध्यं यित्तयं सदेवं श्रिवमस्तु मे। श्राच्छेता वा मा रिषं जीवानि श्ररदः श्रतम्॥ श्रपरिमितानां परिमिताः संनद्धे सुक्ताय कम्। एना मा निगां कतमचनाहं पुन-रुष्टाय बहुला भवन्विति परिस्तरणानामिध निधा-न्याच्छेदनी संनहनीति यथालिङ्गम्। ५।

यथामंख्येनैव सिद्धे यथालिङ्गवचनं लिङ्गविनियोगमामां दर्भयतं विसाष्टार्थं वा॥

खादिरं पालाणं वैकविंणतिदारुमिधां करोति। ई।

दार्वभिन्नं काष्ठं स प्रकलान् दारूणि वेति दर्भनात्। ब्राह्मणे वेकविंप्रतिरिधादारूणि भवन्तीति प्रक्षत्य पञ्चदभेभादारूणः भवादिधाति

चीन्परिधीन्परिद्धाति ऊर्ध्वे मिमधावादधाति ऋनूयाजेभ्यः मिन-धमतिभिनष्टीत्येकविभात्या विभाग उतः । तमिदानीं विवच्छंसाच पञ्चदभ मामिधेन्यो दर्भपूर्णमामयोरित्यादिना विभागमिद्धिसुपजी-व्यावभिष्टस्य षट्कस्य विभागं दर्भयति ॥

चयः परिधयः । ७।

तेषु चयः परिधानार्थाः परिधय इति समाख्यानात्॥

पलाणकार्षार्यखदिरादुम्बर्विल्वराहीतकविकङ्कता-नां ये वा यज्ञिया दृष्टाः । ८।

ते च पलागादीनामवयवभ्रता ग्राह्याः तदभावे उत्यखापि यज्ञियख रुच्छ । तत्र पलाग्रखदिरयोः पुनक्पादानं तौ परिधर्धे ऽपि यथा स्थातां नेतरैर्वाध्येयातामिति । रोहोतका वटावान्तरजातिः ॥

त्राद्रीः भूष्का वा सत्वकाः। ६।

श्रार्द्राः परिधयो भवन्ति ग्रुष्का श्रपीयन्ते न चेद्गलितलचो भव-न्तीत्यर्थः । श्रयवा दभ्रखाग्नीन्धनार्थलात् श्रनिन्धनार्थलात्परिधी-नामार्द्रानुज्ञानार्थसुभयवचनम् ॥

स्तविष्ठो मध्यमा ऽणीयान्द्राघीयान्दक्षिणाध्यी ऽणि-ष्ठो इसिष्ठ उत्तरार्ध्यः । १०।

श्रधंश्रद्धो ऽचापि खानवाची। दिचिणार्धेभवा दिचिणार्थः स मध्यमा-दणुतरा दीर्घतरञ्च। तथा सर्वता ऽणुतमा इखतमञ्चोत्तरार्धः॥ श्रायामख्वर्यज्ज्जणः सर्वेषाम्। तच प्रादेशमाचाणीश्रकाष्टानि बाडः-माचाः परिधय दिति तन्त्रान्तरकाराः॥ दे आघारसमिधावनूयाजसिमदेकविंशीति।११।

त्रय दे त्राघारार्थे समिच्छब्दिते च भवतः । तथैकानूयाजार्था । तस्यास्त पारिश्रेष्यात्मवीन्ते विनियोगाचैकविंश्रववादः । दतिकरण एकविंश्रतिविभागनिगमनार्थः । विभागोपयोगश्चानन्तरस्रचे दर्श- विष्यते ॥

समृलानास्तेमूलानां वा दर्भाणां पूर्ववच्छुल्वं हत्वो-दगग्रं वितत्य । १२।

द्ति पञ्चमी कण्डिका।

यत्लाष्णो रूपं लत्वा प्राविशस्त्वं वनस्पतीन्। ततस्वामेकविंशितधा संभरामि सुसंभ्रता॥ चीन्परिधींस्तिसः सिमधो यज्ञायुरनुसंचरान्। उपवेषं मेस्रणं
धृष्टं संभरामि सुसंभ्रतेति शुल्व इधां संभरति।१।

समूलामूलवचनं समूलप्राष्ट्रार्थम्। ऋत्यथा हि यत्समूलं तिपित्हणा-मिति श्रुतेरमूला एव ग्रुह्येरन्। पूर्वविदिति कला वित्रद्येष्टुभयनापि संबध्यते श्रुविशेषात्॥ श्रुत्र संभरणमन्त्रयोरेकविश्रातिधा नीन्परिधीं-क्लिसः समिध इति दारूपरिधिसमित्संख्यावाचिनां श्रुट्यानां विक्र-तिषु दावादेर्ग्यूनाधिकभावे वा परिधिसमिधामभावे वा तन्त्रतंख्या-वश्रेन यथायथं भवत्यूहः। प्रकृतौ तु पञ्चदश्रकन्याद्रयेषु सामिधेनी-कन्येषु प्रथमे। मन्त्रो निवर्तते लिङ्गविरोधादूहप्रतिषधात्व। काम्य- नैमित्तिकानां नित्यविकारत्वादू इ इति केचित्। तदयुक्तं त्रण्णीं कंधं म्हन्मयं चेति न्यायप्रदर्भनात्॥ यज्ञायुरनुसंचरभ्रव्दः पुमां स्त्रियेति क्रतिखिङ्गेकभ्रेषः परिधिमिमधामिभधायकः तेने।पमदादौ परिध्यभावे ऽपि मित्यंख्यावभ्रेन यथार्थमूद्धः। उपवेषादेख्यममवेताभिधायिन एकविभ्रतिविभागानन्तर्भृतखेश्वार्थवादत्वात्सर्ववानूहः॥

हाता। पुरस्ताययाचं ग्रन्थिमुपगूहित पश्चात्याचं वा। श्चनधो निद्धाति। २।

व्याखाताः॥

द्रभाप्रव्रथनानि निद्धाति । ३।

द्रभक्किदनप्रभवाः शकला द्रभप्रव्रश्चनानि ॥

त्वया वेदिं विविदुः पृथिवीं त्वया यज्ञो जायते विश्वदानिः। श्रच्छिद्रं यज्ञमन्वेषि विद्यांस्वया होता संतनेत्यर्धमासानिति दर्भाणां वेदं करोति। ४। दभाणां दर्भेः॥

वत्मज्ञुं पशुकामस्य मृतकार्यमन्नाद्यकामस्य चिष्ट-च्छिरमं ब्रह्मवर्चेमकामस्य । पू ।

वत्मज्ञुर्वत्मजान्वाकृतिः । मृतवत्कार्थाः मृतकार्थः । मृतं धान्यावपनार्थं हणपुञ्जमंनिवेष्गविष्णेषः । श्रन्नाद्यं भोज्यं भोजनप्रक्रिवी । त्रिष्टच्छिन् रास्त्रिगुणिषराः । नित्याखेवाकृतिस्वमी कामाः श्राक्तत्यन्तरस्थानु- पदेषात् ॥

श्रुल्बात्प्रादेशे परिवास्य वेदपरिवासनानि निद्-धाति। ई।

इउल्वाद्वन्धनइउल्वात्। परिवास्य कित्वा। वेदपरिवासनानि वेदा-ग्राणि॥

अन्तर्वेदि शाखायाः पलाशान्यसर्वाणि प्रशात्य मूल-तः शाखां परिवास्योपवेषं करेात्युपवेषा ऽसि यज्ञाय त्वां परिवेषमधारयन्। इन्द्राय इविः इखन्तः शिवः श्रग्मो भवासि न इति। ७।

श्रम्तर्वेदीति देशोपचारः वेदो वेदिरिति वच्छमाणपचािमप्राधं वा ।

प्रश्नात्य भङ्का । मूलतः परिवास्य तदेव मूलसुपवेषं करोति ।

श्रङ्गारप्रेषणार्थं काष्ठसुपवेष द्रित समास्त्रायते स च सांनायार्थसु—

त्यन्नः प्रभुलात्पुराडाश्रस्ताष्णुपकराति । यसु न संनयित तस्त्रान्यत

उत्पाद्यः उपवेषं प्रातदेशहपाचाणीित लिङ्गात् । तच श्रुपवेषवचन—

समंनयद्धं संनयतः प्रातदेशहपाचाणीत्यनेनेव सिद्धलात् ॥ भार—

दाजश्राह चोद्यमाने कर्मणि द्रव्यसुत्पादयेत् यथा पौर्णमास्त्रासुपवेष

दित । बौधायनस्त्राह पौर्णमास्त्रासुपवेषकरण दित कुर्यादिति

बौधायने न कुर्यादिति श्रालीकिरिति ॥ मन्त्रे लिन्द्राय हिंदः

कुर्लन दित परकृतिवादेनापवेषः स्त्रयते तस्नादिवकारः॥

तृतीयस्यै दिवा गायिचया साम श्राम्तः। साम-पीयाय संनियतुं वक्तलमन्तरमादद इति परिवासन-शक्तलमादाय प्रज्ञातं निद्धाति। ८। लिङ्गादादाने मन्तः । त्रष्णीं निधानं । स च पर्णमकलाभिधायी तिलिङ्गलात् त्रतीयस्थामिता दिनि सेाम त्रामीदिति च पर्णार्थनाद-मालिङ्गात् पर्णवल्काः पनित्रं पर्णवल्कामुत् ग्रुम्थतेति तदिषयमन्ता-न्तरिलङ्गाच । तेन ग्रमीमकले निवर्तते । तथा चोत्तरसूत्रे स्पष्टं भनिस्थिति॥

चिष्टहर्भमयं पविचं क्रत्वा वस्ननां पविचमसीति शा-खायां शिथिलमवसजिति मूले मूलान्यये ऽयाणि। न यन्यं करोति। ६।

प्रादेशमाचं पविचं प्रादेशसंमित इति मत्त्रिक्षात् । श्राखाया मूले दर्भाणां मूलान्यवसजिति श्रग्रे उद्याणि । न तु तथा सह बधाति॥

विष्टत्यं लागे दर्भ इयान्प्रादेशसंमितः। यज्ञे पविचं पे। तमं पया हव्यं करेति मे ॥ इमा प्राणापानी यज्ञस्याङ्गानि सर्वशः। आप्याययन्तौ संचरतां पविचे हव्यश्रीधन इति क्रियमाणे यज्ञमाना ऽनुमन्त्रयते।१०। क्रियमाणे व्यतिषञ्यमाणे श्राखां च पविचं चोभे अप्यनुमन्त्रयत इत्यर्थः इमो प्राणापानाविति चिङ्गात्। पं पाश्रिक्त वासन्तः श्रम्या निवर्तते न चाविश्रेषवचनादनिष्टत्तिर्थुका पं पाश्राश्रद्धेन श्रम्यभिधानानुपपत्तेः प्रकृतावृहप्रतिषेधाच। तथा च न्यायं प्रदर्शयिष्यिति द्वष्णीं यवमयमिति॥

समूहन्त्यग्न्यगारमुपिलम्यन्यायतनानि । ११ । समूहिन संस्जनि सर्वमन्यगारम् । ऋन्दायतनानि परिता लिम्यन्ति सगोमयाभिरद्भिः ॥ बज्जवचनमध्यकीदीनामन्यतमप्राष्ट्यर्थम् । कुतः । एकेन कते समूहने उन्येन पुनःकरणायोगात् । यथा परिसृणीत व्रतं कणुताभीनप्रज्वलयन्तीत्यादौ परिस्तरणादेः ॥

## ऋलंकुर्वाते यजमानः पत्नी च। १२।

एवमग्नीनलंकत्य खयमप्यलंकतो भवत दत्यर्थः । अन्ये लयमप्यन्यलंकारविधिरिति मन्यन्ते । तद्युक्तं विहितस्य विधानायोगात् तते।
ऽन्यस्यान्यलंकारस्याभावाच यथा वच्यति परिसमूहनेनाग्नीनलंकुर्वन्तीति । तथा कर्चभिप्रायार्थादात्मनेपदाद्य्यवगच्छामः कर्त्वसंस्कारे।
ऽयं नान्यसंस्कार दति । स्थान्यतं अग्निसंस्कारले ऽप्यदृष्टदाराकरणानुग्राहकलेन कर्चभिप्रायलोपपत्तः उपपन्नमेवात्मनेपदमिति । तन्तन्दं
तथाविधेव्यपि परगोचरेषु द्रव्यसंस्कारेषु परसीपददर्भनादात्मगोचरेषु
विपर्ययदर्भनाच यथाग्नीनलंकुर्वन्ति पुराडाणानलंकुरू दारं प्रत्यलंकुर्वीत सर्वान्यहानभिष्टणति व्रत्यत्वाचा नाभिदेणमभिष्टणति यथालिङ्गमङ्गानि संदणति पुनात्येवाग्नं पुनीत त्रात्मानं दाभ्यामित्यादि ॥ व्यक्तोतं चैतद्भारदाजेन यथा परिसमूहन्त्यन्यगाराणि
उपिल्यन्यायतनानि यावच्छर्करं सांनाय्यकुम्भौ गोमयेनालिप्ते
भवतः त्रलंकुर्वति यजमानः पत्नी चेति । बौधायनश्चाह स्नायादाज्ञीताभ्यज्ञोतित तथोपवस्यथे ऽहनीत्यधिकत्य स्थतं पैठीनिसना
त्रलंकतो उभ्यको गन्धपुष्पाणि सेवेतित ॥

नवे सांनाय्यकुम्भ्यो यावच्छर्करं गामयेनालिमे भवतः।१३। यावज्जीवंपाचधारणवचनान्नवे इति प्रथमप्रयोगविषयमिति केचित्। यावच्हर्करं यावानंश उपरिष्टाच्हर्कराभिरभिरच्चितः कुलालैः श्रा तावते। ऽंशादित्यर्थः॥

> दित षष्टी कण्डिका। दित दितीयः पटनः॥

## श्रमावास्थायां यदहश्चन्द्रमसं न पश्यन्ति तदहः पिग्रहिपतृयज्ञंकुरुते। १।

पिर्छेर्युक्तः पित्वणां यज्ञः पिर्छिपित्यज्ञः स च कर्मान्तरं न तु दर्भभेषः यथा वच्यति पित्वयज्ञः स्वकालविधानादनङ्गं स्थादिति। तन्मध्योपदेशस्तु पचे तत्कालमध्यपातात्। तं च यदच्यन्द्रमसं न पय्यन्ति पञ्चद्रश्यां प्रतिपदि वा तदचः कुरुते। यदच्ययोः संधि-स्वदचित्यर्थः॥ तथा दृश्यमाने द्वपाय्य श्वोस्त्रते यजत दित सत्याषाढः॥

# त्रपराक्ते ऽधिष्टक्षस्तर्ये वा पिग्डिपितृयज्ञेन चरित

नवधाकतस्वाकः सप्तमे। भागो उपराह्वः तथा देवस्व स्वितः प्रातिरित्यनुवाके विवेचनात्। पृथिवीं सुक्षा दृजाणासुपर्धेव यस्मिनकाले सूर्थरस्वयो निविधन्ते सा अधिदृज्ञसूर्यः कालः। चरन्तीति
बद्धवचनं पत्थपेज्ञया॥ तच यदौपवस्थ्ये उहिन चरन्ति तदान्वाहित एवाग्नौ प्रयोगः। अन्यथा दिज्ञणाग्निं योनित जत्पाद्येत्
नाहवनीयं अर्थाभावात्। न च विद्युदसीत्यपासुपस्थर्भनं दिवि-

हामलात्। पिल्यज्ञवत्पर्वधर्माः प्राचीनावीताद्यः सर्वत्र। वचनानु विपर्वयः॥

अयां मध्यं यज्ञियमिति समूलं सक्तदाच्छिनं वर्षि-राहरति।३।

मछदेकयापारेण यावदेवाच्छिनं तावदेवाहरति समूलं च। तन होदने मन्त्रः तिज्ञङ्गलात् श्रन्यचापि होदने दृष्टविनियोगलाच॥

सक्टराच्छिनानि वा तृगान्युपमू लं दिनानि । ४।

श्रयवा मूलादूधें दिनात्यवखण्डितानि सक्टराच्छित्वान्येव दर्भहणा-न्यादरति। दर्भादन्यान्यपि यज्ञियानि हणानौत्येके॥

दक्षिणा प्रागगैर्दभैर्दिश्चिणमग्निं परिस्तीर्य दक्षिणतः पश्चादा दर्भान्संस्तीर्य दक्षिणाप्राञ्चेन्नेकशः पिण्डपित-यज्ञपाचाणि प्रयुनिक्त स्फ्यं मेश्चणं कृष्णाजिनमुल्खलं मुसलं श्रूपमाञ्चश्चालीं चरुखालीं येन चान्येनार्थी भवति। ५।

पञ्चात्पुरस्ताच दिल्लाग्नैः प्रागग्नैरितरैरित्यर्थः। दिल्लाप्राञ्चीति के । येन चान्येनार्थौ प्रयोजनवान्भवित तदिपि प्रयुनिक यथोपस्तरणार्थां दवीं निर्वापार्थं स्टब्स्यं पात्रं किष्णूपवर्ष- णादीनि च ॥

्द्रिण्तः प्रागीषं व्रीह्मिच्छकटमवस्थितं भवति । ई। गतः ॥

# श्रध्वर्युरुपवीती स्थालीमेकपविचेणान्तर्धाय तया द-स्रिणतः शकटाद्धि निर्वपत्युत्तरता वा । ७ ।

उपवीती सता दिचणतः प्रकटस्य दिचणाधादाय किसांश्चित्पाचे निर्वपित प्रकटानिष्कृय वपतीति त्रीहीन्। प्राचीनावीत्येव वा सन्तुत्तरतः॥ श्रध्यधुवचनं विस्पष्टाधं श्रजाहिताग्नेरपध्यधुकर्वकत्वामं-देहाथं वा ॥

## तां पूरियत्वा निमार्षि। ८।

तां स्थालीं पूरियलोपरिगतान्त्री होन्छे। ह्या स्थाली सुखं सभी करे। – तीत्यर्थः ॥

सन्मये निर्वपति पित्रभ्यो वा जुष्टं निर्वपामीति तूष्णीं वा। १।

तता सबये पाने निवंपति॥

श्रपरेणान्वाहार्यपचनं प्रत्यगुद्ग्गीवे छक्णाजिन उन्नूखने प्रतिष्ठिते दक्षिणाप्राची तिष्ठन्ती पत्यवहन्ति परापावमविवेकम्। १०।

तिष्ठन्येत्र पत्यवहन्ति नासीना । परापावं परापूयपरापूय । ऋविवेकं ऋविविच्याविविच्य । ऋर्षेण तुषप्रोहर्षं परापवनम् । सतुषवितुषाणां प्रथक्करणं विवेकः ॥

सक्तत्पालीकरोति। ११।

फलीकरणं नाम कणापाकरणार्थसण्डुलावघातः । तमपि पती सक्तकरोति सक्ततानाष्यावहत्योप्तात्र पुनस्पावहन्यादित्यर्थः॥

दिश्चिणामौ जीवतण्डुलं अपयति । १२।

यया देवत्ताखुला जीवन्ति तथा श्रपयत्यध्वर्युः॥

त्रपहता त्रसुरा रक्षांसि पिशाचा वेदिषद इत्य-न्तरा गार्चपत्यान्वाहार्यपचनौ दक्षिणपूर्वेण वान्वाहा-र्यपचनं दक्षिणाप्राचोमेकस्प्यां पराचीं वेदिमुद्धत्य श्रुश्चन्तां पितर इत्यद्भिरवोक्ष्यायन्तु पितरे। मने।जवस इत्यिभमन्त्य सकदाच्छिनं वर्षिरूणीस्टदु स्थोनं पित-भ्यस्वा भराम्यहम्। ऋस्मिन्सीदन्तु मे पितरः से।म्याः पितामहाः प्रपितामहाश्चानुगैः सहेति सकदाच्छिनेन वर्षिषा वेदिं स्नृणाति। १३।

एकस्म्यक्रता लेखेकस्म्या सावेदिर्भवति। तां पराचीमपराष्ट्रतासु-द्धत्य सक्तदेवालिखेदित्यर्थः । त्रवाचीनेन करेणावणमवाचणम् ॥

इति सप्तमी किष्डिका।

उत्पृतेन नवनीतेनातृत्पृतेन वा सर्पंषा स्थालीपा-कमभिघायैकस्प्यायां मेख्यमासाच स्थालीपाकमासा-दयति । १। नवनीतकत्वे इविहएसर्णाभिघारणे ऋपि तेनैव भवत इत्येके ॥

द्शिगतः कशिपूपवर्षगमाञ्जनमभ्यञ्जनमुद्कुम्भिन-त्येकेवश त्रासादयति । २ ।

एतानि च वेद्यासेव सादयति । द्विणतः खालीपाकस्य । क्यि-पुत्रयनीयसुपवर्चणसुपधानम्॥

त्रध्वर्युरुपवीती दक्षिणं जान्वाच्य मेश्रण उपस्तीर्य तेनावदायाभिघार्य सामाय पितृपीताय स्वधा नम इति दक्षिणाग्री जुहाति। ३।

श्रध्यर्थवननं पूर्ववत् । उपवीतीति प्राचीनावीतापवादः । इचिणं जान्वाच्येति दर्विह्येमलादेव सिद्धस्य वननं श्रनाच्य वेति विकल्प-निवृत्त्यर्थम् । श्राच्य मंकाच्य भूमौ निपात्येत्यपरम् । मेच्चणेनावदाय तेनैव स्वाहाकारान्तैर्मन्त्रेर्जुहोति चोदनलात् श्रप्यये कव्यवाहनाय स्वधा स्वाहेति लिङ्गाच बौधायनीये च स्वाहाकारान्तानामेव पाठाच ॥

यमायाङ्गिरस्तते पितृमते स्वधा नम इति दिती-याम्। अप्रये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति तृती-याम्। ४।

श्राइतिं ज्हातीति शेषः॥

ये मेक्षणे तण्डुलास्तान्हत्वा तूष्णीं मेक्षणमाद-धाति। प्र। ये मेचणे पूर्वाङ्ग्योः मंस्रिष्टास्तण्डुलाः जीवतण्डुललादोदनस्य तथा व्यपदेशः। तानेव त्यतीयामाङ्गितमग्रये कथ्यवाहनाय इता मेचण-मग्ना त्रण्णी प्रहरतीत्यर्थः॥ नैवमच भ्रमितवं ये मेचण दत्यादिना चतुर्थ्ययाङ्गितसूष्णीकाच्यत दति तिस्र श्राङ्गतीरिति शुतेः। न च वाच्यं मन्तु तास्तिसः प्रधानाः स्विष्टश्रदर्थेषा चतुर्थी भविष्यतीति त्रतीयस्या एवाङ्गतेस्तदर्थलात्। यथाग्निं कथ्यवाहनं यजतीति प्रश्चाराह ब्राह्मणं श्रयो यथाग्निं स्विष्टश्चतं यजति तादृगेव तदिति। निगद्यास्थातमेतद्भिरस्थकेश्वनेति द्रष्ट्यम्॥

## न यमाय जुहातीत्येके। ई।

गतः ॥

त्रपयन्त्वसुराः पितृरूपा ये रूपाणि प्रितमुच्याच-रिन्त । परापुरे निपुरे ये भरन्यिप्रष्टां क्षोकात्रणुदा-त्यस्मात् ॥ ये देवाः पितरे ये च मानुषा ये गर्भे ममुक्त ये परास्ताः । य उद्वता उत ये निखातास्ते सम्यच्च दह माद्यन्ताम् ॥ ये रूपाणि प्रितमुच्चमाना त्रमुराः सन्तः स्वध्या चरन्ति । परापुरे निपुरो ये भरन्यिप्रष्टां क्षोकात्रणुदात्यस्मात् ॥ ये ज्ञातीनां प्रित-रूपाः पितृन्माययासुराः प्रविष्टाः । परापुरो निपुरो ये भरन्यिमे तानसात्रणुदस्य काकादिति दक्षिणामेरेका-लमुकं धूपायद्वरित । ७। एकस्टस्कमेकोल्स्कम्। धूपायत् धूमायमानम्॥

दक्षिणपूर्वमवान्तरदेशं सक्तत्स्फोनेाञ्चिखोदीरताम-वर दत्यद्भिरवोद्योज्ञिखितान्ते निद्धाति। ८।

श्रवान्तरदेशः ने।एदिन्॥

यजमाना ऽत जध्य प्राचीनावीती कमीणि करोति। १।

श्रतः परं यजमानः कर्ता भवति प्राचीनावीती च । श्रत एव वच-नादितः पूर्वसुपवीत्येव भवति ॥

मार्जयन्तां मम पितरे। मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रापतामहा इत्येकस्प्यायां चीनुदका-ऋखीन्निनयति।१०।

खदकपूर्णे उञ्जलिहदकाञ्चलः। तांस्तीनुदकाञ्चलीन्वेद्यामामिञ्चति॥
प्रसन्यं वा चिः परिषिञ्चति। ११।

'तैरेवाञ्चलिभि: परिषिञ्चति परितः सिञ्चत्येकस्पाम ॥

चीनुदपाचान्वाजसनेयिनः समामनन्ति । १२।

ऋज्जिखाने पाचमेव भवति । समानमन्यत्॥

इत्यष्टमी किष्डिका।

सव्यं जान्वाच्यावाचीनपाणिः सक्तदाच्छिने बर्हिषि दक्षिणापवर्गान्पिण्डान्ददात्येतने ततासौ ये च त्वाम-न्वित्येतैः प्रतिमन्त्रम् । १ ।

मन्त्रेव्यर्मां स्थाने पित्रादिनामानि मंबुद्धा रह्याति॥

तूष्णीं चतुर्थम्।२।

तस्याञ्चलिरपि द्वण्णीं भवति ॥

स क्रताकृतः । ३।

चतुर्थः पिण्डः क्वचिच्छाखायां विह्तिः क्वचिचाविह्तिः वैकिष्पिक द्ति यावत्॥

#### प्रिपताम इप्रभृतीन्वा । ४।

पिण्डान्ददातीत्यन्यः। प्रदानेषु प्रपितामदः प्रस्तिरादिर्धेषां ते प्रपितामद्दप्रस्तयः। प्रपितामद्द्रश्चनं च तित्यण्डलचणा। ते च-मन्त्रज्ञमप्रातिलोम्येन दिचणापवर्गा एव भवन्ति। पिण्डगेषलादञ्च- लयो ऽपि तत्प्रस्तय एव स्थः॥

### नानामग्रहीतं गच्छति। ५।

नामग्रहीतं नामग्रहणं तर्रहितमनामग्रहीतं तद्दानं देयं वा पिष्डादि पित्वन्न प्राप्नोति । तस्नादवश्यं ग्राह्यं नामेति ॥

यदि बन्धू न विद्यात्वधा पितृभ्यः पृथिविषद्म इति प्रथमं पिराइं दद्यात्। स्वधा पितृभ्यो उन्तरिश्वसङ्घा इति दितीयम्। स्वधा पितृभ्यो दिविषद्म इति तृतीयम्। ई।

बन्धुनामग्रन्दौ पर्यायौ । श्रयता बन्धू नामता न जानीयादित्यर्थः॥

यदि दिपिता स्यादेकौकिस्मिन्पिएडे दौदावुपलाष्ट्रयेत्।।।

पित्रगन्देनाच पित्विपितामहप्रपितामहानां चयाणां ग्रहणम् । तेव्यन्यतमा दौ यस्य चेचजादेः म दिपिता । कुत एतत्। एकैकस्मिन्पिएडे
दौदाविति वीस्मावचनात्रायसाम्याच । उपलचयेत् नामभ्यां कीर्तयेत् यथा एतदां ततौ स्वर्यविष्णू ये च युवामन्त्रित्यादि॥

यदि जीविषता न द्यादा होमात्क्रत्वा विरमेत्। ट। पिल्याच्यः पूर्ववद्याख्येयः। चयाणामन्यतमजीवने ऽपि पिचादिचयमं-प्रदानिष्ण्डप्रदानिवरोधमाम्यात् ग्राक्तान्तरेषु व्यक्तलाच। तद्यमर्थः चिव्यपि पिचादिषु मध्ये यदि कश्चिक्रीवेत्तदा न द्यात्पिण्डान् हे।मान्तमेव क्रत्वा कर्म ममाप्रुयादिति ॥ अच स्वचान्तरकारेजीव-पितुः पिण्डदानं प्रत्यनेके कच्या विकच्येने।पिदृष्टाः येभ्य एव पिता ददाति तेभ्यः पुचो ददाति न जीवन्तमतिददातीत्येक दत्याद्यः। कात्यायनेन तु कर्मण एवारम्भो विकच्यितः जीवित्यत्वकस्य हे।मान्तमनारम्भो वेति । सर्वेश्चोपात्तः प्रायशो हे।मान्तकस्यः। तमेवैकं कन्यमिभरोचितवानित्यास्वामन्यत्॥

यसे माता प्रममाद यचचाराननुव्रतम्। तसे रेतः पिता रुङ्कामाभुरन्योपपद्यतां पितृभ्यः स्वधा विभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधा विभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधा विभ्यः स्वधा नम द्रत्युपस्थायाच पितरे। यथाभागं मन्द्धमित्युक्ता पराङावर्तते। १। प्रथमस्रोपस्थानमन्त्रस्थाद्यत्तिरूह्य पितामहप्रपितामहयोमीसिश्राद्धे तथादर्भनात् तथालिङ्गविरोधाच । न च पित्रभन्देन चयाणामिन-धानादपि नेह इति वाच्यं एकवचनान्तात्रभन्दसमित्याहाराच । । तसादृहः । पितुरेवापस्थानं प्रथमेन ॥

त्राषाणा व्यारत उपास्ते। १०।

व्याद्यत् व्याद्यत्तिः सा च उद्गच्छत ऊष्मणो न लान्तरस्थापि वीते**। सस्** पिण्डेव्यित्युत्तरचवचनात् ॥

त्रमीमदन्त पितरः से। म्या इति व्यादत्त जमाया-भिपर्यावर्तते ऽत्यादत्ते वा। ११।

व्यावृत्यवावृत्योर्न्यते। ऽवगमः पराङ्मुखवादात्मनः ॥

यः स्थाल्यां ग्रेषस्तमविज्ञवित ये समानाः समनसः पितरा यमराज्ये। तेषां खाकाः स्वधा नमेा यज्ञो देवेषु कल्पतां वीरं धत्त पितर इति।१२।

गतः ॥

त्रामयाविना प्राच्छो ऽनाद्यकामेन प्राच्छो या ऽल-मनाद्याय सनाद्यात्तेन वा प्राच्यः।१३।

श्रामयाविना तु यजमानेन प्राम्थो नावघेयः। श्रवाद्यं वाखा-तम्। यो अलमवाद्याय सवववत्तया भोजनाय पर्याप्तः सन्ना-द्यात् भोतुं चमते सत्येव भोज्ये भुतिप्रक्तिप्रह्य दत्यर्थः॥

पूर्ववदेकस्फायां चीनुदकाञ्जलीनुपनिनीयाञ्जना-भ्यञ्जने वासश्च चिर्नुपिग्छं ददाति। १४। श्रास्त्रनादिचर्यं चिरनुपिष्डं ददाति पिण्डेपिण्डे चिस्तिर्ददातीत्यर्थः श्रन्यया चिर्गहणवैयर्थात्॥

श्राङ्ख ततासावाङ्ख पितामहासावाङ्ख प्रपि-तामहासावित्याञ्जनम्।१५।

द्दातीति श्रेषः । तच सक्तसक्षक्षनान्तः । पिण्डेषु दिपितुरू इञ्च पूर्ववत् ॥

्रवमभ्यञ्जनमभ्यङ्क्तेति मन्त्रं संनमति । १६ । गतः ॥

यदि नामानि न विद्यादाञ्जतां मम पितर् श्रा-ञ्जतां मम पितामहा श्राञ्जतां मम प्रपितामहा द्रत्याञ्जनम्। एवमभ्यञ्जनमभ्यञ्जतामिति मन्त्रं संन-मति। १७।

पित्रादिषु मध्ये यखयस्य नाम न विद्यात्तस्वतस्य यथालिङ्गं सम सन्तो भवति ॥

#### इति नवमी कण्डिका।

एतानि वः पितरे। वासांस्वते। ने। उन्यत्पितरे। मा पिता चेति वाससे। दशां छित्त्वा निद्धात्यू शिस्तुकां वा स्वधा नमेसि। उत्तर आयुषि स्वं खे। म। १। प्रपितामहेभ्यः १ पितर इति सर्वत्र पित्रभिधानात्। आवर्ष-पितरे। यथाभागं भ् बौधायनस्करमार यथा एतानि तः पितामहा वासां खेतानि वः प्रितामहा वासां सीति ॥ दशा वास से उसम् । जिल्लामिविले वां कलाप जिल्लास्ता । खं ले म यहू से नामे स्वदेवेयते जिस्तं वे पुरुषस्य नामे मेथ्यमवाचीनममेथ्यमिति श्रुतेः ॥ तवार्धपुरुषायुषो उपेवयायुषः पूर्वे त्तरलं बे द्वयम् । तथा च पञ्चाश्रदर्षताया जिल्लें खं ले मे त्याश्रवायनः ॥ श्रयवा ततीय-मार्थवार्द्रका त्यस्तरम् । तथा च बीधायनः जिल्लें पर्षष्टेश्च वर्षे भेषो उष्टम्यश्च मार्थेभ्य दित् ॥ चतुर्थिप एडकस्ये तिस्त्विप त्रणीमाञ्चन् नादि ददाति ॥

वीताष्मसु पिग्र्डेषु नमा वः पितरा रसायेति नम-स्काराज्जपति।२।

नमस्कारानिति वचनं मन्त्राणां नमस्कारार्थज्ञापनार्थम्। तेन नमस्कुर्वञ्जपति। तथा च ब्राह्मणं नमस्कराति नमस्कारा हि पित्वणामिति॥

यहानः पितरा दत्त सदा वः पितरा देश्मेति पितृ-नुपतिष्ठते। ३।

गतः॥

जर्ज वहन्तीरस्तं एतं पयः कीलालं परिस्तुतम्। स्वधा स्य तर्पयत मे पितृनित्युदकं निनयति। ४। उदकुक्षानिनयत्येकस्मायाम्॥

मना न्वाहुवामह इति मनस्वतीभिरूपतिष्ठते। ५। मनस्वयस्त्रिकः॥ उत्तिष्ठत पितरः पेत श्रूरा यमस्य पन्यामनुवेता पुरागम्। धत्तादसासु द्रविणं यच भद्रं प्र गो। श्रूताङ्का-गधां देवतास्विति पितृकुत्यापयति। ६।

तादर्थीन मन्त्रीचारणमेत्रात्यापनम्॥

परेत पितरः साम्या इति प्रवाहण्या पितॄन्प्रवाह-यति।७।

प्रवाह्यन्ते प्रस्थायन्ते उनया पितर इति प्रवाहणी॥

प्रजापते न त्वदेतानीति यज्ञोपवीती गार्चपत्यदेशं गच्छति। ८।

उभयमेतद्गार्हपत्योपस्थानार्थं यज्ञोपवीतं गमनं च। तेनापस्था-नान्तमिस्यते यज्ञोपवीतम् ॥

यदन्तरिक्षमिति पङ्गा गार्चपत्यमुपतिष्ठते । १।

पङ्गिलमस्यासित्यं भक्तरीलं लचरपरिमाणात्॥

श्रपां त्वीषधीनां रसं प्राणयामि सूतक्कतं गर्भं धत्स्वेति मध्यमं पिएडं पत्ये प्रयच्छति । १०।

हि, नीयपिष्ड एवाच मध्यमा ऽभिग्रेतः न वतीयः चतुर्थस्थानित्यवात् । पिष्डप्रामनं च पत्नीसंस्कारः गभें धत्स्वेति चिङ्गात् पुमांसं
ह जानुके कि स्ततेय । त्रतः पत्नीवज्ञले विभव्य सर्वाभ्यः प्रयक्किति
दानमन्त्रयावतं भेते ॥

त्राधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्। यथेह पुरुषा असदिति तं पत्नी प्राश्वाति । पुमांसं ह जानुका भवतीति विज्ञायते । ११।

जानुका जननश्रीला॥

ये सजाताः समनसे। जीवाजीवेषु मामकाः। तेषां श्रीमीय कल्पतामिसंह्योके शतं समा इत्यवशिष्टाना-मेकं यजमानः प्राश्चाति। न वा।१२।

गतौ ॥

स्थाल्यां पिण्डान्समवधाय ये समाना इति सङ्गदा-च्छिन्नमग्नौ प्रहरति। १३।

समवधाय सह चिद्वा। ये समाना दत्यृचैव वर्ष्टः प्रहरति। न वीरं धत्तेति यजुषापि तस्या एवादिप्रदेशात्॥

श्रभूको हूते। इविषे जातवेदा श्रवाङ्व्यानि सुर-भीणि क्रत्वा। प्रादाः पित्रभ्यः खध्या ते श्रक्षनप्रजान-नम्रे पुनर्प्येहि देवानित्येकोत्सुकं प्रत्यपिसच्य प्रोक्ष्य पाचाणि दन्दमभ्युदाइरति। १४।

प्रत्यपिस्च्य पुनः चिद्वास्युदाहरति उपादत्ते॥

संतिष्ठते पिर्खिपतृयज्ञः।१५।

गतः॥

त्रयः पिग्डानभ्यवहरेद्वाह्मग् वा प्राश्चित्। १६। त्रपेर उभ्यवहरेत् त्रप्तु चिषेत्॥

सा ऽयमेवंविहित एवानाहिताग्नेः। १७।

एवंतिहित एवायमन्यूनाधिकः पिण्डपित्यज्ञो उनाहिताग्नेरपि भव-तीत्यर्थः । श्रथवानाहिताग्नेरप्ययमेवंतिहित एव न केवलमाहिता-ग्नेरित्यर्थः ॥

त्रीपासने अपणधर्मा होमञ्च। १८।

तस्य दिचणिश्रस्थानीय त्रौपासने अपणहासौ भवतः॥

ऋतिप्रगीते वा जुहुयात्। १८।

त्रौपासन एव श्रपियला तता ऽग्निं दिचिणाप्राञ्चं प्रणीय तिसान्वा जुड्डयादित्यर्थः । तथा चाश्वलायनः नित्ये श्रपियलातिप्रणीय जुड्डयादिति॥

यस्मिच्चुहुयात्तमुपतिष्ठेत। २१।

बस्मिन्नौपासने ऽतिप्रणीते वा जुज्ज्यात्तमेव यदनारिवमित्युपतिष्ठेत ॥

तच गार्हपत्यशब्दो लुप्येत संस्कारप्रतिषेधात्। २१।

तच लग्नानुपखीयमाने मन्त्रगता गाईपत्यग्रब्दो लुयेत । कुत इति चेत्। मंस्कारप्रतिषेधात्। तच प्रतिषेधग्रब्देनाभावलचला। गाईप-त्यग्रब्दखाधानमंस्कारिनिमन्तकलात्तस्य चाग्नेस्वदभावादित्यर्थः॥ श्रचा-नाहिताग्निर्मासिश्राद्धं पिण्डपिलयज्ञं चोभयं करोति। श्राहिताग्ने- मी िष श्राद्ध निव्यत्तिमेनुने ता यथा न दर्शेन विना श्राद्ध माहिता श्रेन् विंजनान दित । ननु विपरीतमिष मानवाः पठिन्त यथा पित्य श्रं तु निर्वर्क्ष विप्रश्चन्द्रचये अग्निमान् पिण्डान्वा हार्यकं श्राद्धं कुर्याना- मानुमा िषकि मिति । सत्यम् । त्रत एव विरोधा दिकल्पो भिवय्यति । के चिल्वेवमिवरे छं नयन्ति । पित्य श्रं तु निर्वर्के त्येत द्वा स्वाप्प भोजना- त्याकं श्राद्धं विद्धाति न दर्शेने त्येत द्वो मिष्डिरेव ब्राह्मणानिष भोज- येत्युवं श्रुतेरित ॥

इति दशमी कण्डिका। इति वतीयः पटनः॥

श्रमावास्थायां रात्यां स्वयं यजमाना यवाग्वाग्नि-होचं जुहेात्यग्निहोचोच्छेषणमातच्वनार्थं निद्धाति।१।

श्रय मांनायमारभ्यते॥ तचामावास्त्राश्चरेन कर्मे। स्वते न कालः कर्माधिकारात् यथा पञ्चहे। चामावास्त्रायामित्यादौ॥ तस्त्रां च मायमिश्वहे। चयमविश्वेषो विधीयते यवाग्वा स्वयं जुहे। तीति । तस्य यवागूः मांनायप्रयुक्ता श्रश्चिहे। चोच्छेषणमभ्यातनकीत्यातञ्चन संयोगात्। न चेयमुच्छेषणप्रतिपत्तिरिति मांप्रतं उच्छेषणाभावे प्रतिनिध्युपदेशात्। नहि प्रतिपत्तिकर्मसु द्रव्यान्तरागमनं न्यायविदो विषद्यते न चैवमुच्छेषणनाशे अग्निहे। चाहितः प्रतिनिधिनियमात्॥ बौधायनस्त्राह स यद्यग्निहे। चोच्छेषणात्रमादोत्पुनरेवाग्निहे। जुड्ड-

थादिति । तेन मंनयत एवायं विधिभैति नामंनयतः॥ तथाह कात्यायनः यवाग्वाभिहोत्रहोमः मंनयतस्तां राचिमिति ॥ मत्या-षाढञ्चाह यवाग्वामावास्थायां मंनयत दति । श्रत एव मांनायः-विकारेषु वैश्वदेवादिखपीयते ॥

नास्यैतां राचिं कुमाराश्चन पयसे। लभन्ते। २।
चनिति निपाता उपर्थे॥ श्रस्यां राज्यामस्य कुमारा श्रिप पयस
एकदेशंन लभन्ते। सर्वमेव तु पथा इविरर्थे दुद्यत दत्यर्थः॥
हुते सायमग्रिहोचे सायंदाहं दे। ह्यति। ३।

श्रक्षिहात्रानुवाद त्रानन्तर्थार्थः॥

त्रमीन्परिस्तीर्यामिममी वा सांनाय्यपाचाणि प्र-स्राच्योत्तरेण गार्हपत्यं दभीन्संस्तीर्यं दनदं न्यन्वि प्रयु-नित्ति। ४।

त्र्याम्नं गार्डपत्यं तस्वैव कर्मसंयोगात्। त्रम्भी गार्डपत्यास्वनीया प्राधा− न्यादुपस्तीर्यः पूर्वश्वामिरपरश्चेति श्रुतेश्च॥ परिस्तरणप्रकारश्चापरि− । ष्टादच्यते ॥

कुमीं शाखापविचमिभधानीं निदाने दारुपाचं दे।-इनमयस्पाचं दारुपाचं वापिधानार्थमिमिहोचहवणी-मुपवेषं च। पू।

त्रभिधानी वत्सवस्थनी रज्जुः । निदाने गाः पादवस्थिन्या ॥

समावप्रच्छिनायौ दभी प्रादेशमाची पविने कुरुते। ई।

समौ पृथ्वेन ॥

पविचे स्थो वैषावी वायुवीं मनसा पुनात्विति तृर्णं काष्ठं वान्तर्थाय छिनत्ति। ७।

ढणं काष्ठं वान्तर्धाय दर्भयोदीत्रस्य च मध्ये कला तेन मद किनत्ति॥

न नखेन। ८।

गतः॥

विष्णोर्मनसा पूर्ते स्थ इत्यद्भिरतुम्बच्य पविचान्तर्हि-तायामग्निहोचहवण्यामप आनीयादगग्राभ्यां पविचाभ्यां प्राप्तणीरुत्युनाति देवा वः सवितात्युनात्विति प्रथमम्। अच्छिद्रेण पविचेणेति दितीयम्। वसोः सूर्यस्य रिप्स-भिरिति तृतीयम्। १।

श्रनुमार्जनं पविचित्रवाङ्गम् । श्रतः पविचे क्रवेत्यादौ तदङ्गं क्रियते ॥ उत्पवने लाहाश्वलायनः नानान्तयार्यहीलाङ्गुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यासु-त्तानाभ्यां पाणिभ्यामिति ॥

श्रापो देवीरयेपुव इत्यिममन्त्योत्तानानि पाचाणि पर्यावर्त्य शुन्धध्वं दैव्याय कर्मण इति चिः प्रोख्य प्रज्ञाते पविचे निद्धाति ॥ श्रापो देवीः शुडा स्थेमा पाचाणि मुखत। उपातङ्ग्राय देवानां पर्णवस्कामृत मुखत॥ देवेन सिववात्पृता वसाः सूर्यस्य रिम्नाभिः। गां दे हि-पविचे रज्जं सर्वा पाचाणि मुखतित प्रीष्ट्यमाणान्यभि-मन्यैता आचरित मधुमदु हानाः प्रजावतीर्यभिमा विश्वरूपाः। बह्वीर्भवन्तीरूपजायमाना इह व दन्द्रो रमयतु गाव दित गा आयतीः प्रतीक्षते यजमानः।१०। उपातङ्ग्राय देवानां पर्णवस्कामृत मुखतिति चिङ्गात्परिवामनम्मकल-स्वापि प्रोचणिमस्यते। प्रातदें हे लिभमन्नणनिविन्तः श्रत एव खिङ्गात्। तथा ममोभकले मन्त्रनिविन्तः पूर्ववत्॥ गोष्ठादिहारसमीपं प्रत्यायतीर्गाः प्रतीचते। महेन्द्रोपलचणं चाच पूर्ववत्॥ तथा चाह वौधायनः। दह व दन्द्रो रमयतु गावे। महेन्द्र दित वा यदि महेन्द्रयाजी भवतीति॥

दत्येकादभी कण्डिका।

निष्टमं रक्षो निष्टमो ऽघशंस इति गाईपत्ये सांनाय्यपाचाणि प्रतितप्य ४ष्टिरसि ब्रह्म यच्छेत्युपवेषमादाय निरूढं जन्यं भयं निरूढाः सेना त्रभीत्वरीरिति
गाईपत्यादुदीचो ऽङ्गारानिरूह्म मातरिश्रना घमी
ऽसीति तेषु कुम्भीमधिश्रयति। १।

म्रान्तरायतनसेव निरूदणं यान्तान्द्रलेति कचिद्वान्तकरणात्॥

अप्रसंसाय यज्ञस्योखे उपद्धाम्यहम्। पशुभिः संनीतं बिस्तामिन्द्राय ऋतं द्धीति वा।२।

प्रातर्दे हिकुमधिपेत्तसुखे इति दिलम्। तेन केवले पयि दर्धान प यथार्थमूहः॥

सगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यखेति प्रदक्षिणमङ्गारैः पर्यूच्य वस्त्रनां पविचमसीति तस्यां प्रागग्रं शाखापविच-मत्याद्धाति । ३।

प्रदक्षिणवचनमविसारणाय ॥

उदक् प्रातः । ४ ।

प्रातर्दी इ उदगग्रमत्यादधाति॥

कुमीमन्वारभ्य वाचं यच्छति। ५।

मन्त्राद्न्यखाद्याहरणं वाग्यमनं यदि प्रमन्ते। व्याहरेदिति लिङ्गात्। श्राश्वलायनश्चाह श्रन्यदाज्ञख साधनादापचेति॥

पविचं वा धारयनास्ते। ई।

कुमधन्वारमोणेदं विकल्पते। कुमधा उपरि पवित्रं धारयन्वाग्यत त्रास्त इति॥

श्रदित्यै राखासीत्यभिधानीमादने । ७। द्यं दोहत्तेष्ठा देग्धृकर्लका सामर्थात्॥

चयस्तिंशो ऽसि तन्तूनां पविचेश सहागहि। शिवेयं रज्जुरभिधान्यद्वियामुपसेवतामित्यादीयमानामभिमन्त्र-यते यजमानः। ८।

गतः ॥

पृषासीति वत्समभिद्धाति । १।

श्रभिद्धाति बधाति । श्रत्र निदानाभ्यां गाः पादौ च बधाति॥

उपसृष्टां मे प्रब्रूतादिति संप्रेष्यति । १०।

जपसृष्टां जपगतवत्सां मे प्रब्रूहीति देशघारं प्रेयात्यध्वर्धुः॥

उपस्टजामीत्यामन्त्रयते। अयद्या वः प्रजया संस्ट-जामि रायस्योषेण बहुला भवन्तीरिति वत्समुपस्ट-जति।११।

श्रामन्त्रयते उध्वर्युं देगधा तत उपस्रजत्यधेर्चैन ॥

गां चोपसृष्टां विहारं चान्तरेण मा संचारिष्टेति संप्रेष्यति। १२।

जनानध्वर्युः॥

यद्यपसृष्टां व्यवेयात्सांनाय्यं मा विलापीति ब्रूयात्। ११३।

यदि कञ्चिदन्तरा गच्छेत्तच प्रायञ्चित्तार्थमेतद्यजुर्जपेत्॥

उपसीदामीत्यामन्त्रयते। श्रयक्षा वः प्रजया संस्ट-ज्ञामि रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः। जर्जं पयः पिन्व-माना घृतं च जीवन्तीरुप वः सदेयमिति देग्धोपसी-दति। १४।

देवियाजमानार्थं यजमानमामन्त्रयते तत उपसीदित ॥
न श्रद्रो दुच्चादुच्चादा । १५।

श्रूह एव न दुद्यादित्यादि ब्राह्मणे तस्त्र निषेधादनुज्ञानाचेति। श्रूहस्यापि दोग्धुर्मन्त्रा भवन्तीति वचनात्॥

दारुपाचे दोग्धि। १६।

गतः ॥

उपसृष्टां दुः सानां धाराघोषं च यजमाना ऽनुम-न्त्रयते ॥ त्र्रयक्षा वः प्रजया संस्जामीत्युपसृष्टाम् । चौश्चेमं यज्ञं पृथिवी च संदुः हाताम् । धाता सोमेन सह वातेन वायुः । यजमानाय द्रविणं द्धात्विति दुः समानाम् । १७।

इति दादशी कण्डिका।

उत्सं दुइन्ति कलग्रं चतुर्विलिमिडां देवीं मधुमतीं सुवर्विदम्। तदिन्द्राग्नी जिन्वतं स्नृतावत्तद्यजमानम-स्तत्वे द्धात्विति धाराघोषम्। १। दिरपस्ष्टादिग्रहणं वैतिचार्थम्॥

दुग्धा हरति। २।

हरत्यध्वर्यवे दोग्धा॥

तं प्रच्छिति कामधुष्टः प्र गो। ब्रूहीन्द्राय हिविरिन्द्रि-यमिति। ३।

तं दे। मधारमध्यर्थः पृच्छति कां गां दुग्धवानसीति॥

श्रमूमिति निर्दिशति। यस्यां देवानां मनुष्याणां पया हितमिति प्रत्याह । ४।

म च दुग्धां गां नाचा निर्दिशक्षेत्रं प्रत्याह ॥ सा विश्वाय्रित्यनुमन्त्रयते । ५ ।

निर्दिष्टां गामध्वर्युः॥

देवस्वा सविता पुनातु वसोः पविचेण श्रतधारेण सुपुवेति कुम्भ्यां तिरः पविचमासिच्चति । ६।

तिरे। उन्तर्धे। त्रासिञ्चति पय त्रादायानयत्यव्यर्थः॥

हुत स्तोको हुता द्रम इति विपुषा ऽनुमन्त्रयते। ७।

गतः॥

एवं दितीयां वृतीयां च देशहयति। ८। रज्जादानस्य सर्वार्थलादत्साभिधानाद्यावर्तते॥ सा विश्वव्यचा इति द्वितीयामनुमन्त्रयते। सा विश्व-कर्मेति तृतीयाम्। ८।

गतः ॥

तिस्रो दोइयित्वा बहु दुग्धीन्द्राय देवेभ्ये। हव्यमाप्यायतां पुनः। वत्सेभ्ये। मनुष्येभ्यः पुनर्दे। हाय कल्पतामिति चिर्वाचं विसृज्यानन्वारभ्य तृष्णीमुत्तरा दोहयित्वा दोइने ऽप त्रानीय संपृच्यध्वसतावरीरिति
कुम्भ्यां संद्यालनमानीयाविष्यन्दयनसुत्रृतं करोति।१०।
बद्घ दुग्धीति भंग्रेषं चिरुक्षा ततः परं वाङ्नियमानिवर्तत इत्यर्थः।
त्रानन्वारभ्य कुभीमिति भ्रेषः॥ बौधायनस्वचानुग्रहमाह दुग्धं लभमानस्य। वत्सापाकरणप्रस्तीनान्त्रान्साध्येदिति बौधायनः। त्रामेचनप्रस्तीनिति भ्राक्षीकिरिति॥

हं इ गा हं इ गापितं मा वा यज्ञपती रिषदिति वर्क्ष कुर्वन्प्रागुदासयत्युदक् प्रागुद्ग्वा । ११ ।

वत्मे कुर्वन्कर्षन्॥

एकस्या दयोक्तिस्टणां वैका हे दाहे त्यहे वा पुरस्ता-दुपवसयादातच्वनार्थं दोहयित्वा संततमभिदुहन्त्योप-वसयात्। १२।

संततं सांयंप्रातरिक्छिदः । श्रभिदोद्यः उपरिदोद्यः । प्रथमं महत्यां कुम्यां दोह्यिला तस्यामेव कालेकाले दुदनीति यावत्॥ तेन शीतबुधमातनिक्त । १३।

गीतमनुष्णं कुभीष्टष्टं यस तच्हीतनुष्टम्॥

सोमेन लातनचीन्द्राय द्धीति द्धा। १४।

पयस्तेन द्वातनित्त ॥

यज्ञस्य संतितर्सि यज्ञस्य त्वा संतितमनुसंतिनामी-त्यिमिहोचोच्छेषणमन्ववधायायं पयः से।मं क्षत्वा स्वां योनिमिपगच्छतु। पर्णवल्कः पविचं सौम्यः से।माज्ञि निर्मित इति परिवासनशक्तसम्ववद्धाति। १५।

दितीयमन्त्रस्य पलाप्रलिङ्गलाच्छम्यां निष्टित्तिः पूर्ववत् ॥ श्रथ प्रथमा-तञ्चनद्रवस्य दधो विकल्पानाह ॥

इति चयोदग्री कण्डिका।

त्रेषधयः पूतिकाः कलास्तग्डलाः पर्णवल्का इत्या-तत्र्वनिकल्पाः।१।

श्रोषधयो त्री ह्यादयः। पूर्तिका लताविश्वेषाः। कला बदरीफलानि । पर्णवल्काः पलाश्रश्रकलानि ॥ श्रथ दितीयातञ्चनद्रव्यस्थोच्छेषणस्य नाशादौ प्रतिनिधिमाह ॥

उच्छेषणाभावे तर्राष्टुलैरातञ्चात्तर्राष्टुलाभाव श्रेष-धीभिः। २। श्रमत्युच्छेषणे न तत्पुनरागमधितयं न च खोपः कर्मणः। श्रिपितुः तण्डुखेरातञ्चात्तदभावे बीह्यादिभिरित्यर्थः॥ एतेन सौमिके च पयखादाविप दितीयातञ्चनं व्याख्यातम्॥

श्रापे। इविःषु जाग्रत यथा देवेषु जाग्रथ। एवम-सिन्यज्ञे यजमानाय जाग्रतेत्ययस्पाचे दारुपाचे वाप श्रानीयादस्तमिस विष्णवे त्वा यज्ञायापि द्धाम्य-इम्। श्रद्धिरिक्तेन पाचेण याः पूताः परिश्रेरत इति तेनापिद्धाति॥ श्रम्धन्मयं देवपाचं यज्ञस्यायुषि प्रयु-ज्यताम्। तिरः पविचमतिनीता श्रापे। धारय माति-गुरिति यजमाने। जपति। ३।

यदि सन्मयेनापिदध्यात्तृणं काष्ठं वापिधाने ऽनुप्र-विध्येत्। ४।

स्वयंन वापिद्थात्। तदा लिसांसृणं काष्ठं वा चिपेदित्यर्थः। तत्रास्त्रयसिति मन्त्रो लिङ्गविरोधान्त्रिवर्तते॥

विष्णो इव्यं रक्षस्वेत्यनधा निद्धाति। ५।

गत: ॥

इमे। पर्णं च दर्भं च देवानां हव्यशेषिनो। प्रात-वेषाय गेषाय विष्णो हव्यं हि रक्षसीति प्रज्ञातं शाखा-पविचं निद्धाति। ई। भाखापवित्रनिधानं प्रातर्देशिधं तत्रापयागात्पातर्वेषायेति लिङ्गाच॥ तेन तदिकारे पग्रुपयस्वादौ सद्यस्काले ऽपि भवत्येव। न च भवति केवले दिश्र॥

तयैव शाखया दभेंर्वा सायंदे। इवत्यातदें। इाय वत्सा-नपाकरोति । ७।

तयैवेति शाखान्तरस्य निरासः पवित्रस्य चेत्येके । गवां प्रस्थापनादि वर्थलोपानिष्ठत्तं रात्रावसंचारात्॥

उपधाय कपालानि सायंदे। हवत्रातदें। हं दे। हयति। त्रातव्वनापिधाने निधानं च निवर्तते। नासे। मयाजी संनयेत्संनयेदा। ८।

गताः ॥ श्रथ मांनायदेवतायवस्यां ब्राह्मणेकां दर्भयति ॥

नागतश्रीमंहेन्द्रं यजेत। चया वै गतश्रिय इत्यु-क्तम्। १।

एवंप्रतीके ब्राह्मणे यदुकं तत्त्ववानुषंधातयम्। न पृथाभिधास-त दित भावः। तत्र नागतश्रीर्महेन्द्रं यजेतेति प्रकृत्य गतश्रीश्रव्दा-र्यसावद्याखातः॥ त्रयो व गतश्रियः ग्रुश्रुवान्यामणी राजन्य दित। तत्र ग्रुश्रुवान्वेदतदर्थयोः श्रुतवान्। ग्रामणीर्वेश्यपरिष्टढः। राजन्यः चित्रयः॥ श्रव केचिन्कुश्रुवन्कव्दार्थे विवदन्ते वदन्ति च ग्रुश्रु-वानिति विवदिवदेवाच्यते नैकवेदिवत्। गतश्रीश्रव्द्युत्पत्तिवशा-द्वता प्राप्ता श्रीर्थेन स गतश्रीः। श्रीस् विवदिवद्षास्त्रः सामानि यजूंषि सा हि श्रीरम्हता सतामिति श्रुतेरिति॥ तन्न विश्रअ-यम्। ग्रुश्रुवच्छ्ब्दयुत्पत्था ग्रुश्रुवांसा वै कवय इति श्रुतेरेकवे-द्विदो ऽपि गतश्रीलाविरोधाच। नहि सा हि श्रीरम्हता सता-मित्यचर्गादिसमुचयः प्रमाणवान्येन विरोधः खादेकैकखापि वेदख श्रीलोपपत्तः। निह गोहिरएक्रीहयो नृणां धनिमत्युते तेव्येकेक-वतां धनवत्ता न गम्यते। श्रता गतश्रीश्रन्दाविरे।धात् श्रुशुव-क्कव्दाविरोधाच ॥ यथोक एव ग्रुअवान्गतश्री भव्दार्थः एवं नित्यो गतित्रयो भ्रियत द्वादाविप द्रष्टवम् ॥ त्रय तेषां महेन्द्रो देवते-त्यसार्थ:। तेषां गतत्रियां नित्यं महेन्द्रो देवता तते। उन्येषां सर्वेषां नित्यमिन्द्रः। यदि ते ऽपि मच्चेन्द्रं यियचेरंसदा सांना-व्योपक्रमप्रस्ति संवत्सरमिन्द्रमिष्ट्वा तते। व्रातपतीमिष्टिं निरूप तत ऊर्ध कामं महेन्द्रं यजेरितिति॥ त्रयं चार्थः कन्पान्तरेषु यको **ऽनुसंधेयः । यथा ग्र**ुश्वदादीनां नित्यं महेन्द्रयागसुक्वाह भार-द्वाज: त्रघेतर दन्द्रयाजिन: स य दन्द्रयाजी महेन्द्रं वियवेत मंवत्यरमिन्द्रमिष्ट्रेत्यादि ॥ त्राथ गतित्रयामि मध्ये नेषां विच्छाखा-न्तरोतं विशेषमाह ॥

श्रीवी गातमा भारदाजस्ते जनतरं सोमेज्याया महेन्द्रं यजेरन्।१०।

ये उमी त्रयसे सेामयागात्पृष्टित नित्यं महेन्द्रं यजेरन्प्राक् सेामान्तु नित्यमिन्द्रम्। न तु तेषां धंतस्यरमिन्द्रयागादिनियमः। स चायं कल्यः पूर्वेतिन वा विकल्पते शाखान्तरतात्। व्यवस्थिते। ऽयं विकल्प श्रौनादीनामित्यन्ये॥ श्रथेमं विधि सर्वेषां गतश्रिया-मगतश्रियां च विकल्पयति॥

या वा कश्चित्। ११।

श्रनन्तरमित्यादेरनुषङ्गी यजेतेति विपरिणामस्य॥

ततः संप्रेष्यित परिस्तृणीत परिधत्ताझं परिहिता ऽमिर्यजमानं भुनत्तु। अपां रस ओषधीनां सुवर्णी निष्का इमे यजमानस्य सन्तु कामदुघा अमुचामुष्मिं-स्रोक इति। १२।

श्रध्यें रिन्यस्य परिसारित्रवचनात्स्वयमात्मानमनुजानीयादितिवदा-त्मन एव संस्कारार्थः संप्रैषः। तेनाध्वर्युरेव परिस्तृणाति। संप्रैष-मन्त्रस्त्रचैरेकश्रुत्या सक्तद्भवति॥

परिस्तरणीमेतामेके समामनन्ति। १३।

श्रिसंख कच्ये मन्त्रः करणलादुपांग्रः चातुःखर्येण प्रत्यमि भवति॥

उद्गयैः प्रागयैश्व दभैरमीन्परिस्तृणाति । १४ । दभैः परिस्तरणीयैराधानक्रमेण परिस्तृणाति सर्वान् । दयौरेव तु परिस्तरणसुतं ब्राह्मणे यथोपस्तीर्थः पूर्वश्वाग्निरपरश्चेति श्रुते:॥

उदगग्राः पश्चात्पुरस्ताच । १५।

तेषु पञ्चात्पुरस्ताच ये दभीस्त उदगग्रा भवन्ति । तच दक्तिणः पर्च उपरिष्टाद्भवत्यधस्तादुत्तर इति भारदाजः॥

## एतत्कृत्वोपवसति । १६।

यदेतदम्यन्वाधानादि परिसारणान्तं कर्मातं एतावित कते यजमान उपवसित । श्रथवैतत्परिस्तरणं क्रवेत्यर्थः ॥ श्रोयागार्था ऽग्निसमीपे नियमविश्रिष्टो वास उपवासः । नियमाश्च वच्छन्ते । एवं ताव-द्यथाब्राह्मणसुपवासप्रकार उत्तः ॥ तचैवेदानीं श्राखान्तरीयं विधिं दर्भयति ॥

अग्न्यन्वाधानं वत्सापाकरणिमधाविहेवेदे वेदिः। प्रागुत्तरात्परिग्राहान्छत्वा श्वोसृत श्राप्यकेपं निनीया-त्तरं परियक्कीयात्। परिस्तरणं च। पूर्वेद्यरमावा-स्यायां पौर्णमास्यां त्वन्वाधानपरिस्तरणोपवासाः।१९।

वत्सापावरणप्रव्देनाच सर्वपूर्वे ति दो हतन्त्र स्व स्था वर्षि रिति वर्षिः प्राथम्ये ऽपीभाग्रव्य स्था जा स्व स्व ति निपातः । वेदो वेदि-विदानन्तरं वेदिकर्म तच्चो त्तरपरिग्रहाविध क्रला विरम्य ग्रेषं श्रोभ्रत श्राप्य खेपिनिनयनानन्तरं कुर्यात् । तत उत्तरकाले परिस्तरणं चेति ॥ एतानि कर्माण्य मावास्यायां पूर्वे द्युभविन्ति । पौर्णमास्थां लन्त्राधानादि चयमेव पूर्वे द्युः सर्वमन्य दिभ्रावर्षि राद्य त्तरे द्युः ॥ नन्ते तौ कल्पो किमिति वैकल्पिको व्यास्थायेते । यावता उत्तानामेव कर्मणां विषय व्यवस्थयेमावेव नित्यो भवितुं युक्तो विकल्प लिङ्गाभावात् । नैवं युक्तो । कृतः । पूर्वच ताव देरे रनुक्तलात् तदनुक्रमानुपपत्तेः पुरा वर्षिष श्राहर्ते रिति लिङ्गविरोधात् तथा मन्त्र त्राह्मणयो-रिविग्रेषेणो त्तरे दुराप्य लेपिनिनयनानन्तर मास्नातक्रमाया वेदेरमावास्था-

यां पूर्वेद्यःप्रतिकर्षविरोधात् पूर्वेद्युरिभावर्षः करेतित्यविभेषश्रुत-योरिभावर्षिषोः पौर्णमास्यासुत्तरेद्युक्त्वर्षविरोधाच तथा कन्पा-न्तरक्षद्गिनियमविकस्पाभ्यां चतुर्णामपि कस्पानासुपन्यासाच । तस्मा-द्ययोक्तेव व्याख्या साधीयसी॥

# सद्या वा सद्यक्तालायां सर्वं क्रियते। १८।

त्रानन्तर्यादच पौर्णमास्यामित्येव संबंधते नामावास्यायामिति।
न चाधिकारादुभयमंबन्धः एकवचनात् तथा सद्यस्कालां पौर्णमासौमिति भारदाजादिभिर्धक्ववचनाच ॥ तच सद्यस्कालानुवादेन
प्राखान्तरीयसद्यस्कालविधिः स्वचितः। स एव पुनर्धाक्रियत इति
तदयमर्थः। सद्यस्कालां पौर्णमासीं कुर्वता सद्यः समाने उद्यनि
प्रधानस्य काले यजनीये उद्यनि सर्वमग्यन्वाधानादि क्रियते न
किंचिदपि पूर्वेद्युरिति। केचिन्तु पूर्वाह्ये पूर्यमाणचन्द्रां प्रतिपदं
सद्यस्कालेत्याच्चते। तच स्वग्रं प्रमाणम्॥

दित चतुर्दशी कण्डिका। दित चतुर्थः पटलः॥

उदित त्रादित्ये पौर्णमास्यास्तन्तं प्रक्रमयति प्रागु-द्यादमावास्यायाः । १ ।

श्रङ्गससुदायसन्त्रम्। तत्प्रक्रमयति यजमाना ऽध्वर्धुणा । खार्थिका वा णिच् द्रष्ट्यः गत्यर्थास्त्रेति चुरादिषु पाठात्॥ तचे।दितहे।से ऽपि प्रागुद्यात्प्रक्रमा अमावास्थायाः । हास्यते तु तन्त्रमध्ये ऽपि खकाले ऽग्निहाचम्। एवमन्यच विप्रकान्त इति लिङ्गात्॥

चत्वार ऋत्विजः। २।

यजमानेन परस्परेण चासमासार्थं वचनं ब्राह्मणानुकरणार्थं वा ॥

पूर्ववद्मीन्परिस्तृणाति यद्यपरिस्तीणी भवन्ति। ३।

यद्यपरिस्तीर्णा भवन्तीत्यनेन परिस्तरणस्य कालविकल्यः सच्यते ऽर्थान्तरस्थानिरूपणाङ्गार्द्वाजादिभिरचैव परिस्तरणवचनाच ॥

कर्मणे वां देवेभ्यः शकेयमिति इस्ताववनिज्य यज्ञस्य संततिरसि यज्ञस्य त्वा संतत्यै स्तृणामि संतत्यै त्वा यज्ञस्येति गार्चपत्यात्प्रक्रम्य संततामुलपराजी स्तृणात्या इवनीया तृष्णीं दक्षिणा मुत्तरां च । ४। इद्भं वर्डिसृणसुलप दत्याचनत उग्नीरवणमित्रान्ये ॥

द्शिगोनाइवनीयं ब्रह्मयजमानयारासने प्रकल्प-यति पूर्वे ब्रह्मणा ऽपरं यजमानस्य । ५ ।

गतः॥

उत्तरेण गाईपत्याइवनीयौ दभानसंस्तीर्य दनदं न्यन्ति पाचाणि प्रयुनिक्त दशापराणि दश पूर्वाणि। ई। तत्र प्रचाखीव प्रयुनकीति कल्पान्तराणि॥

कपालानि चेति यथासमास्नातमपराणि

प्रयुच्य सुवं जुह्रसुपस्तं ध्वां वेदं पाचीमाच्यस्थाचीं प्राश्चिहर्णमिडापाचं प्रणीताप्रणयनमिति पूर्वाणि। 0।

एतमच मंखेयोपदेशादेव मिद्धे पर्वच दशलमंख्यावचनम् । विक्रति-व्यनचारीयकचार्मध्ये पात्रविवद्धा सत्यां तैः सहापि दश्रवसंपत्तिरेव यथा स्वानाधिका मंस्वेति॥ तत्र च निङ्गं कपालभूयस्त्रे ऽपि एतानि वे दम यज्ञायुधानीति दमलवननम्। तेनाग्ययणादावुलूख-लादीनां नानाले ऽपि कपालवसमानकार्याणामनेकेषामध्येकैकव-त्करणे न दन्दप्रयोगः । एवं पूर्वदशको ऽपि पश्चादिधु दितीयां जुहं दितीयासुपस्तमित्यादी जुङ्घादीनां द्रष्टव्यम्॥

तान्युत्तरेणावशिष्टानि। ८।

दन्दं न्यञ्चि प्रयुनकौत्यन्वयः। तान्येवाविष्रष्टानि दर्पयित ॥

अन्वाहार्यस्थालीमभानमुपवेषं प्रातदीहपाचाणी-ति। १।

उपवेषमधंनयतः प्रातर्दे इपाचाणीत्येव सिद्धलात् । इतिः प्रकारव-चनः । एवंप्रकाराणि वेदयोक्तावेदाग्रादीनि ग्रेरशी भवतीत्यर्थः॥

प्रणीताप्रणयनं पाचसंसादनात्पूर्वमेके समामनन्ति। खादिरः सुवः पर्णमयो जुद्धराश्वतथ्यपभृदेवङ्कती भ्वा। १०।

गताः ॥

रतेषां वा द्रक्षाणामेकस्य सुचः कारयेत्। ११।

सर्वेषामलाभे तेषामन्यतमेनापि सर्वाः खुवः कारयेत्। खुग्गइ-णेन खुवेा ऽपि ग्रह्मते खुवः संमार्ष्टि खुवमय इति लिङ्गात् एताव-सदतामिति लिङ्गाच ॥

बाहुमात्यो ऽरित्नमात्यो वाग्राग्रास्वक्तोविला इंस-मुखः। १२।

श्रयभागे ऽयं सुखं यामां ता श्रयायाः। लग्भागे विखं यामां तास्त्रकोविकाः। इंससुखिमिव सुखं यामां ता इंससुख्यः। कर्तव्या इति भ्रोषः॥ वायसपुच्छा इंससुखप्रसेचना इति भारदाजः। तथाङ्गुष्ठपर्वमाचिकः सुवे। भवत्यर्धप्रादेशमाचिकाः सुव इति च॥

## स्फाः शस्या प्राशिवहरणिमिति खादिराणि। १३।

स्फ्यो ऽस्थाक्तित्रादर्भाक्ति प्राभिचहरणं चमसाक्रित वेति कात्या-चनः। भ्रम्याकृतिः समास्थ्या व्यास्थाता। बाद्धमाचाः परिधयः भ्रम्या देति भारद्वाजः। तथाङ्गुख्यधिकारे चलारा ऽष्टकाः भ्रम्येति कात्यायनः॥

वारणान्यचे।मार्थानि भवन्ति । १४ । गतः॥

इति पञ्चदशी किष्डिका।

[१. १६. १.

श्रच पूर्ववत्यविचे करे।ति यदि न संनयति । १। श्रव पावप्रयोगाले॥

संनयतस्त ते विभवतः। २।

संनयतस्तु चे मायंदोहार्थे ते एवाद्यापि कर्मणे प्रभवतः॥

वानस्पत्यो ऽसि देवेभ्यः श्रुत्थस्वेति प्रगीताप्रगयनं चमसमिद्धः परिष्ठालयित तृष्णीं कंसं सन्मयं च। कंसेन प्रण्येद्वह्मवर्चसकामस्य मृन्मयेन प्रतिष्ठाकामस्य गोदे। इनेन पश्कामस्य। श्रपरेण गाईपत्यं पविचा-न्तर्हितं चमसं निधाय तिसन्का वा यह्णाति स वा यह्वातु कस्मै वे। यह्वामि तस्मै वे। यह्वामि पे।षाय व इत्यप त्रानयति । ३।

गताः ॥

श्रपे। यत्तन्यहोष्यंश्व पृथिवीं मनसा ध्यायति । ४। मन्येति वचनान्न वाचा कीर्तयति॥ ध्वानं चात्र पृथिकापे। यहीय्यामीति विशिष्टप्रकारं केचिदिक्कान्ति। न तदादृत्यम्। यत्र हि विशिष्टधानमाचार्था मन्यते तच खयं विशेषं दर्शयति यथा वायविडा ते मातेति वायुं मनसा ध्यायेत्। यदद्यन्द्रमसि क्षणां तदिहास्त्रिति मनमा धायति। ग्रुचा लापैयामीति देखं मनमा ध्यायिम्नत्यादि । ऋतः केवलेषु ध्यानविधिषु न कि सिदिशेष इति ॥

उपविलं चमसं पूर्यित्वा प्रीष्ट्रणीवदुत्पूयाभिमन्त्य ब्रह्मन्यः प्रगेष्यामि यजमान वाचं यच्छेति संप्रेष्यति 141

उपविलमा विलममीपात ॥

सर्वच प्रसव उक्ते कराति। ६।

प्रमवा उन्जा।।

प्रणीयमानासु वाचं यच्छते। ऽध्वर्ध्यजमानश्चा इवि-ष्कृतः । ७ ।

वाग्यमनं व्याख्यातम्॥

का वः प्रणयति स वः प्रणयत्वपा देवीः प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तु नः। इरं मदन्तीर्धतपृष्ठा उदाकुः सह-स्रोषं यजमाने न्यञ्चतीरिति समं प्राणेधीरयमाणः स्फ्येनापसंग्रह्याविषिच्चन्हरति। ८।

समं प्राणिनीसिकया संमितं स्फोने।पसंग्रह्म स्फोन चमसस्पक्षेत्र॥ पृथिवीं च मनसा ध्यायति। १।

व्याखातः पूर्वेण ॥

का वा युनिक्त स वा युनिक्तत्युत्तरेणाइवनीयमसं-स्पृष्टा दभेषु सादयति। १०। श्रमंस्पृष्टा द्रवानारेण॥

### नेक्कयन्ति नेलयन्या संस्थाताईभैरिभिच्छाद्य। ११।

ता दर्भेरभिच्छाद्या संख्यानान्नेङ्गयिन न कंम्ययिन । नेलयिन नान्यच प्रेरयिन ॥ ता चाह्नताः पिष्टसंयवनार्धाः तचासां विनियोगात् । दृष्टार्था भिव्यिन्ति न लदृष्टार्थाः दृष्टे संभवत्यदृष्टकच्य नानवकाम्मात् पम्म्यूपसदादिषु संयवनाभावेन दारा दर्भनाच । यथा तचतचाह पविचे कला यजमान वाचं यच्छेति संप्रेय्यति वाग्यतः पाचाणि संग्रमतीति च । दृष्टिविधे तु पम्मौ संयवनाभावे ऽपि वचनादित्यविरोधः । तचापि पम्मुप्रेराडाम्मार्था भविष्यन्ति । तसान्त्युरेराडाम्मार्थे भवति ॥ च्रन्यन्तु मतं मान्नुणे तासां रचःमान्यादिदारा यज्ञरचार्यलेन स्वनात् पाक-यज्ञेष्यपि तदिधानाच्य ॥ च्रदृष्टार्था एव सत्यः प्रभुलात्यंयवनायापि सर्यन्ते तसादिन्द्यत्तः सर्वचेति ॥ तदुनं भारदाजेन सर्वसंख्यासु वा प्रणीता दति ॥

संविश्वनां दैवीर्विशः पाचािण देवयञ्चाया दति सपविचेण पाणिना पाचािण संस्टश्य । १२ ।

इति घोडग्री किष्डिका।

वानस्पत्यासि दक्षाय त्वेत्यमिहोचहवणीमाद्ते। वेषाय त्वेति शूर्पम्।१।

तदि प्रदेशानां बह्रनामपि सङ्खांमर्श्वनमन्त्रो बङ्गभिधाचिलात्। ध्वायित्रियो प्रवर्तते॥ तथा च भारदाजः मन्त्रव्यवाये मन्त्राभ्यासे। द्रव्यष्ट्रयक्को ऽर्घष्ट्रयको देशप्ट्रथको चेति॥ तस्य चादितश्चतुर्णां पदानां पाचाभिधायिलादिकतौ पाचैकलदिलयोर्धयार्थमूहः॥

प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा त्रारातय द्रत्याहवनीये गार्ह-पत्ये वा प्रतितप्य यजमान हिवनिर्वेष्यामीत्यामन्त्र-यते। २।

यजमानमिति ग्रेषः॥

प्रवसत्यमे इविनिर्वस्थामीति। ३।

प्रवस्ति यजमाने उग्निमामन्त्रयते ॥

उर्वन्तरिक्षमन्विचीति श्वतायाभिप्रव्रजति । ४। श्वताय श्वतं प्रति॥

त्रपरेण गार्हपत्यं प्रागीषमुदगीषं वा नड्युगं शक-टमविखतं भवित ब्रीहिमद्यवमदा । पू ।

सुकानुडुत्कमपि नद्भयुगमेवावितिष्ठते ॥

धूरसीति दक्षिणां युगधुरमिमछणत्युत्तरां वा । ६ । धूरिति युगच्छिद्रयोरन्तरालमाख्यायते । ते दे भवते । युगस्य तयो-रन्यतरामिमछणति ने भयम् । यस्त्रच के श्चिद्ध्यपूर्णमासवद्ध्राविभ-छखेति लिङ्गविरोधश्चोदितः स तु तच मन्त्रमाचातिदेणार्थतया तचैव परिहरिखते ॥

त्वं देवानामसि सिखतमित्युत्तरामीषामास्य जप-ति। ७। ईषे युगमकटयोः संबन्धके दारुणी॥

विष्णुस्वाकंस्तेति सच्चे चक्रे दक्षिणं पादमत्याधाया-इतमसि इविधानिमित्याराइति। ८।

गत: ॥

उरु वातायेति परीणाइमपच्छाद्य मिचस्य त्वा चक्षु-षा प्रेष्ट इति पुरोडाशीयान्प्रेष्ट्यते। १।

परिता नीडे नद्धः कटः परीणाद्यः । ऋपच्छाद्य ऋषेाद्भृत्य । पुराडाशोयास्तदर्था बीद्दियवाः॥

निरसं रक्षे। निरस्तो ऽघशंस इति यदन्यत्पुरे।डा-शीयेभ्यस्तिन्दिरस्थोर्जाय वः पया मिय धेहीत्यभिमन्त्य दशहोतारं व्याखाय श्रूपे पिवने निधाय तिस्मनिम-हे।चहवख्या हवींषि निर्वपति तया वा पिवनवत्या । १०।

व्याख्यानिम इ जपे। ऽभिप्रेतः यत्र जपा याजमाना इति लिङ्गात्। देवतार्थलेन प्रयक्करणं निर्वापः। तया वा पवित्रवत्येति तस्यां पवि-त्रनिधानविकस्यः॥

ब्रीहीन्यवान्वा। ११।

ह्वींषि निर्वपतीत्यन्वयः॥ यद्यपि प्राम्बीहिमद्यवमदिति शकटिन-शेषणबीहियवयोईिवष्टुं स्वितं तथापि तस्यास्फुटलात्तदुद्वाटनार्थः प्नक्पन्यामः॥ यक्तां पचिति मुष्टिं ग्रहीला सुचि मुष्टिमाप्य देवस्य लेखनुदुत्यामये जुष्टं निर्वपामीति चिर्यज्षा तूष्णीं चतुर्थम्। १२।

निर्वपतीत्यन्वयः ॥

दति सप्तदशी किष्डिका।

रवमुत्तरं यथादेवतमग्नीषामाभ्यामिति पौर्णामा-स्याम्। इन्द्राग्निभ्यामित्यमावास्यायाम्।१।

पूर्वेण यह निर्वाप उत्तरचिभागवचनात्। संनयद्वेषमयाजिनेतरेन्द्राम्नामिषोमीयनिष्टित्तर्यथादेवतिमिति वचनात्। यथादेवतिमित्यनेनेव सिद्धे पुनर्म्भौषोमाभ्यामिति वचनं क्रमप्राप्तमन्त्रविनियोगार्थं
दन्द्रामिश्वामिति तु भाखान्तरमन्त्रप्रदर्भनार्थम्। ऋथवा यथादेवतिमत्यस्थैव व्याकरणार्थसुभयमित्यसमितिक्षेभेन॥ तचासेमयाजिनः
सांनाव्यामौषोमीयविकारानिप नेन्क्रन्ति चोदकप्राप्तमेषामि प्रक्रतिधमसेषोमोत्तरकासभावित्वमिति। यथाद्धमीमासकाः सांनाव्याग्रीषोमीयविकारा ऊर्ध्वं सामात्रक्रतिवदिति। पग्रुस्त वचनाङ्गविव्यति॥

चतुरे। मुष्टीनिरुप्य निरुप्तेष्ठन्योप्येदं देवानामिति निरुप्तानिभस्याति । इद्मु नः सहेत्यविश्वष्टान् । २ । पुनश्चतुर्मुष्टिग्रहणात्प्रतिदेवतमनावापः । निरुप्तेष्विति निरुप्तेरेव सहे- त्यर्थः ॥ त्रयापरा व्याखा। कैश्चित्कस्पकारेक्तं चतुरे। सृष्टीत्निक्प्यान्नोप्वेवसुत्तरं निर्वपतीति। तिन्नरामायोच्यते चतुरे। सृष्टीत्निक्ष्य ततः मर्वेष्वपि इविःषु निक्प्तेष्वन्तोष्य तत ददं देवानामित्यभिस्वप्रतीति ॥ चतुरे। सृष्टीत्निक्ष्णेत्यनेन यत्र चतुर्मृष्टिनिर्वापस्तत्रैवान्यावापे। नान्यत्र। तस्मादातिष्यायामन्वावापे। न विद्यत दत्युतं भववापे। नान्यत्र। तस्मादातिष्यायामन्वावापे। न विद्यत दत्युतं भवति। तथा च सवनीयेष्वनुविद्यति निक्प्तेष्वन्वोष्येदं देवानामित्येतदादि कर्म प्रतिपद्यत् दति ॥

स्फात्यै त्वा नारात्या इति निरुप्तानेवाभिमन्त्येद्महं निर्वरुणस्य पाणादित्युपनिष्क्रस्य स्वर्भित्यस्यमिति प्राङ् प्रेक्षते। ३।

निरुप्तानेव नाविष्रष्टान्। उपनिष्राम्य किंचिचलिवा॥

सुवरिभविखेषिमिति सर्वं विद्यारमनुवीक्षते। वैश्वा-नरं ज्योतिरित्याद्यनीयं स्वाद्या द्यावाप्टियवीभ्यामिति स्वानिभमन्त्य दंदन्तां दुर्या द्यावाप्टिय्योरिति प्रत्य-वरेष्ह्योर्वन्तरिक्षमन्त्वद्यीति द्ररति। ४।

गत: ॥

त्र्रदित्यास्त्वोपस्थे सादयामीत्यपरेण गाईपत्यं यथा-देवतमुपसादयति । ५।

यथादेवतिमिति वचनादुत्तरापि देवतानुक्रमणीया। तत्र तु मन्त-खमाखातमयाग्यान्वयतादिपरिषतमन्वीयते यथाग्ने हैयं रचखाग्नी- षोमी इयं रचेयामिति॥ वैद्यधे तु समानतन्त्रे ये।ग्यान्यसिष तद्धवायानानुषञ्चत दति न्यायेनालआन्ययमिति रचखेति पुनःप्र-योगः॥

श्राह्वनीयं वा यद्याह्वनीये श्रपयति । ६ । श्राह्वनीयमपरेणोपसाद्यतीत्यन्वयः ॥

यदि पात्या निर्वेपेहिश्चिगतः स्फामुपधाय तस्यां स-वीञ्छकटमन्त्राञ्जपेत् । ७ ।

यदि पाच्या दित विकल्पविधिरनुवादसङ्पः। पाच्यां पुरे। जामी-याने। प्यतं प्रकटम्यानस्यामन्वारम्य मन्त्राञ्चपेत्। सर्वानिति न कस्यचिदर्थले। पान्नोप दत्यर्थः॥

> दत्यष्टादशी कण्डिका। दति पञ्चमः पटलः॥

ंसश्रकायामिश हो चहवण्यामप श्रानीय पूर्ववदुत्यू-याभिमत्व्य ब्रह्मन्पेशिष्यामीति ब्रह्माणमामत्व्य देवस्य त्वेत्यनुदुत्याग्नये वा जुष्टं प्रोष्टामीति यथादेवतं हवि-स्त्रिः प्रोष्टनाग्निमभिष्रोष्टेत् । १।

ग्रह्का धान्यपुच्छानि । सङ्ग्यान्त्रप्रोत्तणे संख्यायुक्तित न्यायात् चिर्ध-जुषेत्यवचनाच ॥ स च सावित्रादिरग्नीषोमाभ्यामित्यन्तः पौर्णमासे । दर्भे तु देवतावशादिकर्तथो यथादेवतमिति वचनात् । केचिनु वे। जुष्टं प्रोचामीत्यस्य निपदस्य प्रतिदेवतमनुषङ्गमिक्कान्त । तदयुक्तं सावित्रप्रसवादिविश्विष्टेकप्रोचणाभिधायिना यथोकस्येकमन्तस्य
सक्तपिटितेरेव तेथाँग्यान्वयैनिराकाङ्कालात् साकाङ्कालादिखचएलाचानुषङ्गस्य । मन्त्रभेदास्युपगमे सावित्रस्थायनुषङ्गप्रसङ्गः । किं चाभविव्यद्यनुषङ्गो मन्त्रभेदश्च यदि निर्वापवत् प्रोचणमपि पृथ्यप्यिनषामेव श्रिस्थेत । न चैविमिस्थेते संस्थेलाच्चिष्योक्तस्थलाच्च । वच्यिति
च यानि विभवन्ति सक्ततानि क्रियन्त दति । तस्याद्यथोकसेव
युक्तं मन्त्रस्थम् ॥ तथा च पेटुः कल्यान्तरकाराः यथाग्रये वे।
जुष्टं प्रोचास्यग्नीषोमास्थामसुग्ना असुग्ना दित यथादेवतमित्यादि॥

### यं दिष्यात्तस्याभिप्रोक्षेत्। २।

श्रभिप्रोत्तरे यज्ञोपघातप्रायश्चित्तं च वच्छति । श्रतो न प्रमदित-व्यमिति भावः॥

उत्तानानि पाचाणि पर्यावर्त्य मुन्धध्वं दैव्याय कर्मण इति चिः प्रोष्ट्य प्रोष्ट्रणीभेषमग्रेण गार्हपत्यं निधाय देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति क्रष्णाजिनमादायाव-धृतं रक्षो ऽवधूता ऋरातय इत्युत्करे चिरवधूने।त्यूर्ध्व-ग्रीवं विहष्टादिशसनम् । ३।

गुन्धध्वमिति पात्राभिधानादिङ्कतौ यथार्थमूहः । ऋपामिभधाना-दनूह इति केचित्। तदयुक्तं कर्मणो ऽश्रुतत्वादिति श्रोधकद्रव्या-भिधायिनः मकर्मकस्य गुन्धतेः सर्वत्र श्रुवणात्प्रायः परस्मैपदद्र्य-नाच तथा श्रोधद्रव्याभिधायिनः गुज्धतिपदस्थाकर्मकस्य विपर्य- याच । यथा श्रापे। श्रम्भान्मातरः ग्रुत्थन्तु । ता नः ग्रुत्थनु इड्सनी:। इड्स्यन्त इड्चयः इड्चिम्। सर्वा पाचाणि इड्स्यत। पर्णवल्लासुत गुड्यतेत्यादि तथा गुड्यतां लेकः पित्वदनः। ग्रुस्थन्तां पितरः। देवेभ्यः ग्रुस्थध्वं। वानस्यत्यो ऽसि देवेभ्यः इइन्थर्खेत्यादि । तसाद्यवार्थमूहः ॥ समानदेशानां च सङ्कान्तः पूर्ववत् ॥ प्रोचणीभ्रेषनिधानिभावि चिँदिप्रोचणार्थम्। ऋते। जनस्थे ऽस्य बर्हिराद्यभावे निवृत्तिः॥ बिह्यादिश्रमनमिति यथावध्र-यमानस्य बह्दिः पृष्ठभागो भवत्यन्नर्जीमभागस्वयेत्यर्थः॥

अदित्यास्वगसीत्युत्तरेण गाईपत्यमुत्करदेशे वा प्रती-चीनग्रीवमुत्तरसोम।पस्तृणाति । ४।

गतः ॥

### पुरस्तात्प्रतीचीं भसदमुपसमस्यति । ५ ।

भसदं कटिपदेशं पुरसाङ्गागेनाधसात्प्रतीचौं गमविलाननारप्रदेशेन सद दिगुणितां करोतीत्यर्थः। पुरस्तादिति सिद्धानुवादो ब्राह्म-णानुकरणेन ॥

त्रमुजन्कषणाजिनमधिषवणमसीति तस्मिनुलूख-समधिवर्तयति। ई।

श्रधिवर्तयति प्रतिष्ठापयति ॥

ऋनुत्मृजवुल्ल्लमग्नेस्तनूरसीति तस्मिन्इविरावपति चिर्यज्षा तूष्णीं चतुर्थम्। 🚱।

वे जुष्टं प्रोचामीत्यस्य चिपदस्य प्रतिदेवतमनुषङ्गि सक्किना। तद-युकं साविचप्रसवादिविषिष्टैकप्रोचणाभिधायिने। यथोकस्थिकमन्त्रस्य सक्तपिटितेरेव तेथांग्याचयैनिराकाङ्गलात् साकाङ्गलादिक्चएलाचा-नुषङ्गस्य। मन्त्रभेदास्थुपगसे साविचस्थायनुषङ्गप्रसङ्गः। किं चास-विय्यद्यनुषङ्गो मन्त्रभेदश्च यदि निर्वापवत् प्रोचणमपि पृथ्यप्यि-षामेव षिष्येत। न चैविमिय्यते संस्कृताच्योसेकस्थलाच। वच्छिति च यानि विभवन्ति सक्तचानि क्रियन्त दति। तस्याद्ययोक्तसेव युकं मन्त्रस्थम्॥ तथा च पेटुः कल्यान्तरकाराः यथाग्रये वे। जुष्टं प्रोचास्यग्नीषोमास्यामसुग्ना श्रसुग्ना दित यथादेवतमित्यादि॥

### यं दिष्यात्तस्याभिप्रोक्षेत्। २।

श्रिभिप्रोचिणे यज्ञोपघातप्रायश्चित्तं च वच्छिति। श्रतो न प्रमदित-व्यमिति भावः॥

उत्तानानि पाचाणि पर्यावर्त्य मुन्थध्वं दैव्याय कर्मण इति चिः प्राध्य प्राष्ट्रणीभेषमग्रेण गाईपत्यं निधाय देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति क्रष्णाजिनमादायाव-धृतं रक्षाे ऽवधूता अरातय इत्युत्करे चिर्वधूने।त्यूर्ध्व-ग्रीवं बहिष्टादिशसनम् । ३।

गुज्यध्वमिति पाचाभिधानादिङ्तौ यथार्थमूहः । ऋपामभिधाना-दनूह इति केचित्। तदयुक्तं कर्मणो ऽऋतलादिति ग्रोधकद्रया-भिधायिनः मकर्मकस्य गुज्यतेः सर्वच ऋवणात्प्रायः परस्मैपददर्श-नाच तथा ग्रोध्यद्रयाभिधायिनः गुज्यतिपदस्याकर्मकस्य विपर्य- याच। यथा त्रापा त्रसातातरः ग्रुखनु। ता नः ग्रुखनु।
ग्रुखनीः। ग्रुखनु ग्रुचयः ग्रुचिम्। स्वा पावाणि ग्रुखत।
पर्णवल्तसृत ग्रुखतेत्यादि तथा ग्रुखतां लेकः पित्रषदनः।
ग्रुखनां पितरः। देवेभ्यः ग्रुख्धं। वानसात्यो ऽसि देवेभ्यः
ग्रुखस्तेत्यादि। तसाद्यधार्यमूहः॥ समानदेशानां च मक्तकन्तः
पूर्ववत्॥ प्रोचणीभेषनिधानमिभाविद्विदिप्रोचणार्थम्। त्रता ऽवस्ये
उस्य विद्रिशद्यभावे निवृत्तिः॥ विदृशदिश्रमनिति यथावधूयमानस्य विदः पृष्ठभागो भवत्यन्तर्लीमभागस्त्रथेत्यर्थः॥

ऋदित्यास्वगसीत्युत्तरेण गाईपत्यमुत्करदेशे वा प्रती-चीनग्रीवमुत्तरेखामे।पस्तृणाति । ४।

गतः॥

## पुरस्तात्प्रतीचीं भसदमुपसमस्यति । ५ ।

भसदं कटिप्रदेशं पुरस्ताद्वागेनाधस्तात्प्रतीचीं गमधिलानन्तरप्रदेशेन सह दिगुणितां करोतीत्यर्थः। पुरस्तादिति सिद्धानुवादो ब्राह्म-णानुकरणेन॥

त्रमुलम्बाद्याजिनमधिषवणमसीति तस्मिनुलूख-लमधिवर्तयति । ६ ।

श्रधिवर्तयति प्रतिष्ठापयति ॥

अनुत्मृजनुलूखलमग्नेस्तन्रसीति तस्मिन्हविरावपति चिर्वज्ञा तूष्णीं चतुर्थम् । वामेनानुत्सर्गः सामर्थात्॥

श्रद्भिति वानस्पत्य इति मुसलमादाय हिवष्कृदे-होति चिरवहन्ति। श्रनवझन्वा हिवष्कृतं ह्वयति। ८। चातुःखर्येणोपांशु महत्व मन्तः करणमन्त्रले। विपर्ययस्ताङ्गा-नार्थले। श्राङ्कानं चाच देवतारूपस्य हिवष्कृतो वेदितयं य एव देवानां हिवष्कृतस्तान्ङ्वयतीति श्रुतेः मानुषस्यैवावहन्तुर्वन्त्य-मानस्याङ्कानं मंनिधेः॥ तथा च बौधायनः। हिवष्कृदेहीति पर्जन्य एवष उक्तो भवति। श्रथाप्युदाहरन्ति हिवःमंस्कारिणमे-वैतदाहेति॥

हिवष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य हिवष्कृदागहीति राज-न्यस्य हिवष्कृदाद्रवेति वैश्यस्य हिवष्कृदाधावेति श्रद्रस्य । १ ।

इ हे-

घू घू

भुद्

दनू भिध

नाच

श्रुद्रस्थेति निषादस्थपत्यर्थम्॥

प्रथमं वा सर्वेषाम्। १०।

यजुरिति ग्रेषः ॥

श्रव रस्रो दिवः सपत्नं वध्यासिमत्यवहन्ति । ११ । पूर्वे चिखदतमन्बद्दतं वा हिवर्यावद्वेतुव्यमध्दर्युखहन्ति ॥

दत्योकोनविश्वी किण्डिका । उचैः समाहन्तवा इति संप्रेष्यति । १। यमाइन्तवे समाहन्तवम्॥

कुटरुरसि मधुजिह्न इत्याम्नीधो ऽग्मानमादायेषमा-वदेर्जिमावदेति हषदुपखे समाहन्ति। २। दृषबोपना च दृषदुपनम्। तस्मिन्ममाहन्ति। तच तु

दिर्देषदि सञ्जदुपलायां निः संचारयन्नवक्रत्वः संपा-दयति । इ ।

सक्तत्रोन मन्त्रेण दिर्दृषदि सक्तदुपलायां च क्रियामंचार्णमेकः संचारणपर्यायः। तस्त्रेव दिराहत्या नवक्रतः समाइननं संपादयति। यच पर्यायसमाप्तिस्तचोपक्रमः पर्यायान्तरस्रोत्येवे॥ समाइननं दैतह-षदुपलसंस्तारार्थवाचवीदितन्त्रे निवर्तते। यथोक्तं भारदाजेन श्रसति द्रये कर्मलोपो यथा चरौ समाइननमाय्येभ्यो निनयनमिति॥

साविचेण वा श्रम्यामादाय तया समाहन्ति । ४ । साविचो देवस्य लेखादिः । स यचादानार्थस्वचादद इति मन्त्रानाः श्रादद रन्द्रस्य श्रादद स्टतस्य ला श्राददे ग्रावेखादि लिङ्गात्॥

वर्षष्टद्वमसीति पुरस्ताच्छूर्पमुपोहत्युत्तरते। वा। ५। पुरस्तादुलूखलस्रोपोहत्युपयच्छति॥

वर्ष रहा स्थेत्यभिमन्त्य प्रति त्वा वर्ष रहां वेन्वित्यु-

पुरे। डाशीयानिति शेषः ॥

परापूतं रक्षः परापूता अरातय इत्युत्करे परा-पुनाति। ७।

परापवनं व्याख्यातम् ॥

प्रविद्वं रहाः पराधाता श्रमिचा इति तुषान्प्रस्कन्द-ता उनुमन्त्रयते। ८।

गत: ।।

मध्यमे पुराडाणकपाचे तुषानाप्य रक्षमां भागो ऽसीत्यधक्तात्क्रकाजिनस्योपवपत्युत्तरमपरमवान्तरहे-श्रम्। ६।

प्रथमापधेयस्वापि कपालयोगे मध्यमभाविलादस्य मध्यमलवादः। पुरोडाणकपाल इति वचनात्पुरोडाणार्थे प्रयुक्तेनैव कपालेनेापव-पति । ऋवान्तरदेशं केाणदेशं प्रति ॥

इस्तेनापवपतीति बच्च ब्राह्मणम् । १०।

इस्तकपालविकल्यः प्रोडाग्रतन्त्रेषु। चर्वादितन्त्रे तु इस्तो व्यवति-ष्ठते कपालाभावात्॥

ग्रद्धिः कपालं संस्पर्ध्य प्रज्ञातं निधायाप उपस्पृश्य वायवीं वि विनिक्तिति विविच्य देवा वः सविता हिर-खपाणिः प्रतियत्ताविति पात्यां तण्डुलान्प्रस्कन्दयि-त्वादच्येन वश्रश्रुषावपश्यामि रायस्पोषाय वर्चसे सुप्र-जास्वाय चक्षुषा गोपीयायाशिषमाशास इत्यवेख्य चिष्पाचीकर्तवा इति संप्रेष्यति । ११ ।

श्र

दन्

भिष

तुषोपवपनस्य राज्यस्वादेव सिद्धे ऽपासुपस्पर्भनवचनं क्रमार्थम्।
तथा यदेव रज्ञसासुपकारकं तदेव राज्यसं न तु रज्ञःसंबन्धमाचादिति ज्ञापनार्थं च । श्रतः परापवनादौ न भवति। विवेकफलीकरणे व्यास्थाते। चिष्पालीकर्तवे फलीकरणं चिः कर्तव्यमित्यर्थः॥

या यजमानस्य पत्नी साभिद्रुत्यावहन्ति । १२ । गतः॥

### या वा कश्चिद्विद्यमानायाम्। १३।

श्रविद्यमानायामनालभुक्लादिना निमिन्नेनार्धनिहितायामभावे च तस्या द्रत्येथें। ऽविश्रेषात् । वस्यित च पत्यभावे तेजश्रादि लुप्यत दित । ननु पत्नीवदस्याधिक्षेत्रं भवित । युक्ता मे यद्यमन्यामाता दत्यादिना कर्मणः पत्नीवन्त्वचनात्तदभावे कर्मेव न संवर्तेत । नैवम् । कर्म न संवर्तेतानङ्गले श्रङ्गले तु संयुक्तं स्थात् । सुतः । श्रस्याधिक्षेत्रं मे यद्यमिति यजमानस्येव स्थामलस्थापनाच न पत्याः तथा ब्रीह्यवपश्याज्यपयःकपालपत्नीसंबन्धानीति तस्याः प्रि-द्धाङ्गसमित्याहाराच ॥ तथा कर्मचोदना श्रपि यजमानमेवाधि— सुर्वन्ति न पत्नीं । यथा वमन्ते ब्राह्मणो ऽधिमादधीताधिक्षेत्रं जुड्याद्र्भपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकाम दत्यादि । वङ्ग्चब्राह्मणे चोक्तं तस्यादपत्नीका ऽप्यधिक्षेत्रमाक्षरेदिति ॥ किं चोद्वाटितमे-तत्कल्यान्तरकारैः पत्यभावे ऽप्यधिसद्भावं वदङ्किः । भारदाजस्तावत् श्रथ यद्यपत्नीकः स्थादुभाभ्यां तस्य संस्कार श्रीपासनाधिक्षेत्रमान्यान् मिति । तथा च तलवकारकल्ये जैमिनिः श्राह्मिताधिक्यां पत्नीं चेत्यायस्वायनः॥ किं चाचारे। उपाच दृष्टः शिष्टतमानां पूर्वेषां यथा कर्णावभाण्डकभीयादीनां यथा च भगवता दाश्ररथेः। किं च महाधिकारे उपि पत्था यजमानसाम्यं तावन्नास्थेव। यथोत्रं मीमांमकेः यावर्कमाश्रीर्वञ्चाचर्यमतुक्यवादिति तस्मात्सिद्धभभावे उपि पत्था न कर्भणो निष्टत्तिरिति॥

इति विंशी कि एडका।

देवेभ्यः गुन्धध्वं देवेभ्यः गुन्धध्वं देवेभ्यः गुम्भध्व-मिति सुफलीङतान्कराति । तृत्वीं वा । १ ।

मन्त्रचयान्ते ऽवघातः प्रतिमन्त्रसित्यवचनान् ॥

प्रश्वान्य तुर्दुनांस्त्रिष्यनिवियमायानां या न्यङ्गो स्रविशिष्यते। रश्चमां भागधेयमापस्तत्ववहतादित इत्यु-त्कारे चिनिनयति। २।

फलीकरणोदकनिनयनमपि तुषोपवपनवद्गाचमं रचमां भागधेयमिति मन्त्रलिङ्गात् तुषेर्वे फलीकरणैर्देवा इविर्धचेभ्यो रचांमि निरभजन्तिति बङ्गचयुतेथा। तस्मानिनीयोदकसुपस्पृष्ठति॥

श्रव कष्णाजिनस्यादानादि प्रागिधवर्तनात्कत्वा दिव स्तमानिरसीति कष्णाजिन उदीचीनकुम्बां श्रस्यां निधाय धिषणासि पर्वत्येति श्रम्यायां हषद्मत्याधाय धिषणासि पार्वतेयीति हषद्युपलामत्यादधाति । ३। १. २१. ७.]

चापत्तम्बीये श्रीतसूत्रे भारती भवन ग्रम्यायाः ख्विष्ठो उन्तः कुम्बम् ॥ पूर्ववदनुत्सर्गः । ४ ।

उनूखलादिवयुत्तरे। तरस्य निहतस्य प्रमादेवीमेनानुसर्गः॥

श्रंशव स्थ मधुमन्त इति तग्डुलानभिमन्य देवस्य लेखनुदुत्यामये जुष्टमधिवपामीति यथादेवतं हषदि तर्दुलानिधवपति चिर्यज्षा तूष्णीं चतुर्थम्। ५।

श्रधिवपनमन्त्रः प्रोत्तर्णमन्त्रेण वाख्यातः। तद्ययाग्रये जुष्टमधिव-पाम्यग्नीषोमाभ्यामिन्द्राय वैम्हधाय धान्यमसि धिनुहि देवानि-त्यादि । तष्डुलास्तु यावन्तः सक्तत्पेष्टुं प्रक्यन्ते तावते। ऽधिवपति ॥

प्राणाय त्वेति प्राचीसुपलां प्रोइत्यपानाय त्वेति प्रतीचीं व्यानाय त्वेति मध्यदेशे व्यवधारयति प्राणाय त्वापानाय त्वा व्यानाय त्वेति संततं पिनष्टि । ई ।

गताः ॥

दीर्घामन प्रसितिमायुषे धामिति प्राचीमन्ततो **ऽनुप्रोद्य दे**वो वः सविता हिर्**ख्यपाणिः प्रतिय**ह्णात्विति कृष्णाजिने पिष्टानि प्रस्तन्द्यित्वाद्येन वश्रक्ष्वावेश इत्यवेश्यासंवपन्ती पिंघाणूनि कुरुतादिति संप्रेष्यति। ७। श्रमंत्रपन्ती दृषदि तष्डुलानमंगतानावपन्ती पिंघ पिण्डपिष्टानि चाणूनि कुर्वित्यविष्यष्टतण्डुलार्थः पत्या दास्या वा प्रैषः॥

### दासी पिनष्टि पत्नी वा। ८।

ते ऋषि कष्णाजिन एव पिष्टः॥

## श्रपि वा पत्यवहन्ति श्रद्रा पिनष्टि। है।

पूर्वं पत्थाः फलीकरणावघातसुक्का ततः पेषणे ऽपि दास्या सह विकल्प उक्तः। त्रनेन पुनःपेषणे दास्या नियमे। वर्ण्यते। पत्थव-घातमेव करोति न पेषणं तत्तु प्रद्भा दास्थेव करोति॥

दत्येकविंगी कण्डिका। दति षष्टः पटलः॥

# त्राहवनीये गार्हपत्ये वा हवीं वि श्रपयति। १।

श्रिधकारादौषधहिविधियो ऽयमग्निविकल्पः । हशैंषीति बद्धवचन-मैन्द्राग्नापेचया । सांनाययोस्त्रपदेशातिदेशाभ्यां गार्हपत्य एव व्यव-तिष्ठते अपणम्॥

धृष्टिर्सि ब्रह्म यक्केत्युपवेषमादाय रक्षसः पाणिं दहाहिर्सि बृध्निय इत्यभिमन्त्यापामे ऽमिमामादं जहीति गार्हपत्यात्मत्यक्षावक्षारौ निर्वर्त्य निष्क्रव्यादं सेधेति तयोरन्यतरमुत्तरमपरमवान्तरदेशं निरस्या देव-यजं वहेति दक्षिणमवस्थाप्य भुवमसीति तिस्निन्धथ्यमं पुरोडाशकपालमुपद्धाति। २। श्रभिमन्त्रणस्याग्निनिङ्गले ऽपि कर्मतया प्रक्रत उपवेष एवाभि-मन्त्रणेनान्वयमर्दति कर्मान्तरानुपादानात्। न च लिङ्गविरोधस्त-स्वैवाग्निप्रेरकस्याग्निवदुपचारात्॥ तथा चैतं मन्त्रसुपवेषादान एव सत्याषाढो विकल्पितवान्॥ निर्वर्त्यं निष्कृष्य दिचणमवस्याय निर-स्तादन्यं दिचणता ऽवस्थाय॥

निर्देग्धं रक्षो निर्देग्धा अरातय इति कपाले ऽङ्गार-मत्याधाय धर्नमसीति पूर्वं दितीयं संस्पृष्टम्। धरुणम-सीति पूर्वं तृतीयम्। चिद्सि विश्वासु दिक्षु सीदेति मध्यमादक्षिणम्। परिचिद्सि विश्वासु दिक्षु सीदेति मध्यमादुत्तरम्। ३।

उपद्धातीति ग्रेषः॥

यथायोगमितराणि। ४।

त्रतः पराणि यथायोगसुपद्धाति यथा पुरेखाशप्रतिष्ठापनयोग्यो योगः संपद्यते तथेत्यर्थः ॥

इति दाविंशी कण्डिका।

मरुतां शर्धो ऽसीति षष्ठम्। धर्मासीति सप्तमम्। चित खित्यष्टमम्।१।

गतः। म्युकानि सर्वाष्टुपधेयानि उत्तानेषु कपालेव्यधिश्रयतीति कचिद्यक्तदर्भनात्॥

## रवमुत्तरं कपालयोगमुपद्धाति। २।

एवमङ्गारनिर्वर्तनादिना विधिनापदधाति। तन्त्रसुपवेषादानं विभु-लात्॥

श्रिप वा मध्यममुपधाय सव्यस्य पागेरङ्ग्ल्याभिनि-धाय निर्दग्धं रक्षो निर्दग्धा श्ररातय इति कपाले ऽङ्गारमत्याधाय धर्चमसीति तस्माद्परं धरुणमसीति तस्मान्पूर्वं यथायोगमितराणि। ३।

श्रभिनिधायावपीद्य॥

तस्यतस्याङ्ग्ल्याभिनिधानमङ्गाराधिवर्तनं च वाज-सनेयिनः समामनन्ति। ४।

तस्वतस्य प्रतिकपालिमत्यर्थः॥

चित स्थोर्थेचित इत्यूर्धिमष्टाभ्य उपद्धाति तूर्याों वा। ५।

उत्तरकपालयोगविषयो ऽयं विधिः। प्रथमे ऽसंभवात्तेनाग्नेयवि-कारेषु न भवति। तच तु कपालाधिको समणः प्रतिविभक्येति न्यायेनाष्टानामेव मन्त्राणां प्रतिविभागः॥

भृगूणामिक्षरसां तपसा तष्यध्वमिति वेदेन कपाले-षक्षारानध्युच्च मदन्तीरिधश्रयति । ई ।

श्रङ्गाराध्युद्दनस्य प्रतिकपालयोगमादृत्तिः । श्रापसाप्ता मद्न्य दृत्या-

खायन्ते तासामर्थे ऽपः प्रणीताभ्यो ऽधिश्रयति प्रणीताभिः संयौ-तीति वचनादासामपि संयवनार्थवाच । जोकिकीभ्य दत्यन्ये॥ श्रत्र गोप्रतीचणादिविधिना प्रातर्दी हं दो हयति । व्याख्याते। उस अपणाग्नि: ॥

> इति चयोविंशी कण्डिका। दति सप्तमः पटलः ॥

प्रश्वाचितायां पात्यां निष्टत्तोपवातायां पविचवत्यां पिष्टानि संवपति देवस्य त्वेत्यनुद्रत्याग्रये जुष्टं संवपा-मीति यथादेवतं चिर्यज्षा तृष्णीं चतुर्थम्। १।

गुद्धायामपि तदानीं प्रचालितायां निष्टपनेन गुद्धायां पाचां क्रण्णाजिनात्पिष्टानि संवपति । श्रेषसु व्याख्यातः ॥

संवपन्वाचं यच्छति तामभिवासयन्विस्जते। २। वच्यति पुराेेेेडाग्रे भसाध्यूहतीति तदिभवासनमित्युच्यते भस्नना-भिवासयतीति ब्राह्मणानुकारात्॥

प्रोक्षणीवित्पष्टान्युत्पूय प्रणीताभिः संयाति। ३। संयोति सिश्रयति ॥

अन्या वा यजुषात्मूय यदि प्रणीता नाधिगच्छेत्। ४। यानि प्रणीतारचिततन्त्राणि प्रसङ्गीनि प्रणीतापेचाणि कर्माणि यथा सेामविधे पश्रौ पश्रुपुरोडाशः सौमिनेषु पश्रुषु सवनीया देविका देवसुवां स्वींषीत्यादि तदिषयो ऽयं विधिः॥ किमर्थसार्षः वाश्रन्थः। प्रणीताभिर्विकत्यार्थः। तद्र्यमपः प्रणीय ताभिर्वा
संयौत्यन्याभिर्वेत्यर्थः। सत्याषाढस्वास् यदि प्रणीता नाधिगच्छेदित्यापदर्थे। वाद दित ॥ नाचापामिभमन्त्रणसुत्पूयाभिमन्त्र्योत्यन्य
विश्रेषवचनात्। चरुषु श्रपणार्थान्ययाच्यदिधपयांसि यथार्थमूहेनेतत्पूय सपविचायां स्त्रात्थामानीय तेषूत्पूतांश्वरव्यानावपति पविचवत्याच्ये कणानावपतीति चिङ्गात्। तच पयोघृतादेश्वरश्रपणार्घस्रोहेनेत्यवनमभिमन्त्रणं चास्त्र सत्याषाढो यथा देवस्त्रा सवितेतत्पूनात्वित्युत्यवनं संनमित पयो देवाग्रेष्वग्रेम्वय इत्यभिमन्त्रणमिति। ग्रते नेदीयसि वाच्यमानयतीति बौधायनः॥

सुवेण प्रणीताभ्य त्रादाय वेदेने।पयम्य समापे। त्राह्मरमनेति पिष्टेषानीयाद्भिः परि प्रजाता इति तप्ता-भिरनुपरिकाव्य जनयत्ये त्वा संयोमीति संयुत्य मखस्य त्रिरो उसीति पिण्डं कत्वा यथाभागं व्यावर्तेथामिति विभज्य समी पिण्डो कत्वा यथादेवतमभिन्दशतीद्म-मेरित्यामेयम्। इदमग्रीषे।मयारित्यग्नीषे।मीयम्। ५।

परिश्वाय परितः िम्ह्रा । संयुत्य पिष्टान्यपञ्च सेलियिलेत्यर्थः ॥
तत्र तु संयवनमन्त्रो ऽग्नीषोमाभ्यामित्यन्त उत्तरस्थादिनेति न्यायात् ।
स च देवतादिभेदे प्रोत्तणादिमन्त्रवद्यधादेवतं विकर्तयो उन्यथा
लिङ्गविरोधात् । न चार्थवादलं समवेताभिधायिलादग्रये लाग्नीषोमाभ्यामित्याह याष्ट्रस्या दति श्रुतेञ्च । न च यथादेवतिमत्यव-

चनादिवकार दित वाच्यं प्रोचणिदिमन्त्रख्रह्णप्तया तनुष्यन्यायतया च तैरेव व्याख्यातिवकारलाञ्चक्रवचनाच बौधायनेन यथाग्रये लाग्नीषोमाभ्यामसुग्ना दित यथादेवतिमिति॥ ऋन्ये तु जनयत्ये ला संयोमीत्यन्तं संयवनमन्त्रिमिष्ट्वा भेषं विभक्ताभिमर्भने सौचेण मन्त्रेण सद्द विकल्पयन्ति। नायं स्वच्छते। ऽभिप्रायः ऋष्ट्यिमिनयोगात्। कथं चायमाचार्थः। कार्क्येनैतं मन्त्रममाचायं विनियुच्चाने। मन्त्रमेकं अंशितवानिति संभावयामः। तस्त्रात्मृत्रमेकमन्त्र्येण विकर्तयमिति। तदयं प्रयोगात्मा। जनयत्ये ला संयोम्यग्नये लाग्नीषोमाभामिन्द्राय वैद्यधायेत्यादि। मखस्य श्रिरा ऽभीति सर्वमेकं पिण्डं कला तते। विभच्च दौ समी कला तयोराग्नेयमितरं चाभिमर्भने नियक्किति॥ वैद्यधमानतन्त्रले तु पुराडाश्रगणे यथाभागमित्यादिन्यायेन विभच्योत्तमयोरेव देवते।पदेशनं करे।ति नाग्नेयस्थ। तथा न केवलाग्नेयाभिमर्भनं विभागाभावात्॥

द्रमहं सेनाया अभीत्वये मुखमपाहामीति वेदेन कपालेभ्यो ऽङ्गारानपे। इस्मी ऽसि विश्वायुरित्याग्नेयं पुरोडाश्रमष्टासु कपालेष्विश्वयति । ई ।

श्रपोद्दने कपालेभ्य दत्यविश्वेषवचनादिधश्रयणे ऽष्टासु कपाले स्विति विश्वेषणाचोत्तरसादिप कपालयोगादङ्गारानपोद्य ततो ऽधिश्रयण-माग्नेयस्य। तथा दिल्लासादपोद्योत्तरसादपोद्दतीत्येव सत्याषाढः। तत्र प्रतिकपालयोगं मन्त्राभ्यासे। देशभेदादसंभवात॥

एवमुत्तरमुत्तरेषु । ७।

त्रिधित्रयतीत्यन्यः । उत्तरत्वसुत्पत्त्यपेत्तया इतिषाम् । एविमिति मन्त्रातिदेशः ॥

# एवमनुपूर्वाएयेवैषत जध्व कमीणि क्रियन्ते। ८।

त्रधित्रयणादृध्यं ये संस्ताराः प्रथनादयस्ते उप्येषु पुरोडाभ्रे स्वेवमधिन त्रयणोत्तेनोत्पत्तिक्रमेणैव कर्तव्याः । एस्विति वज्जवनमेन्द्राम्नापेन्त्रया समानश्चायं न्यायः सर्वहिवधां विभ्रेषहेलभावात् । तेन हिवर्गणेषु चस्दोहादिव्यतिषङ्गेः उप्युत्पत्तिक्रमेणैव हिवःषु संस्तारा भवन्ति ॥ त्रात उद्धीमिति चातः पूर्वमविभक्तवाद्धिविधामानुपूर्वासंभवादुकां न त तत्र न्यायलात् । त्रातो विक्रतिषु सित संभवे पूर्वचाण्यसेव न्यायो द्रष्टवः यथा नानाबीजादिषु निस्प्ताभिमर्भनादीनाम् ॥ त्रास्तेवसुत्पत्तिक्रमेण हिवःषु संस्ताराणां प्रवित्तस्त एव संस्ताराः किं काण्डानुसमवन्यायेनैकेकच काण्डभः कार्याः उत्त पदार्थानुसम-यन्यायेनैकेकः संस्तारः संवेषु परिनिष्ठापनीय द्रव्यपेन्नायामिमतं न्यायं दर्भयति ॥

### इति चतुर्विश्री किष्डिका।

# समानजातीयेन कर्मगौकौकमपवर्जयति । १।

एकविधिचोदित एको व्यापारः समानजातीयं कर्म। तस्य बद्धषु क्रियमाणस्य व्यक्तिनानालात्ममानजातीयलाभिमानः। तेनैकैकं इतिरनुसमेत्यापवर्जयति निर्वत्तार्थं करोति। न तु भिन्नजातीयैरने-कैरेकैकमित्यर्थः। तद्यया प्रथमस्य कला प्रथनं दितीयस्य करोति तयैव स्नन्तिकरणादीनि। एवं प पदार्थानुसमय एव सर्वचा-भिमत दृत्युक्तं भवति॥ तचाइ सत्याषाढः संयुक्तानि लेकापवर्गाणि यथावदानप्रदाने उदपननिष्यवने चेति। मीमांसकाश्चाद्धः संयुक्ते तु प्रक्रमान्तदन्तं स्थादितरस्य तदर्थलादिति॥

यानि विभवन्ति सक्ततानि क्रियन्ते। २।

तच यानि कर्माणि सक्तत्कतान्येव सर्वेषासुपकाराय प्रभवन्ति तानि सक्तदेव क्रियन्ते। न वेकेकस्य। यथा पर्यग्रिकरणादीनि बद्धवच-नात्प्रोचणादीनि च सर्वाणि॥

उरु प्रथस्वीरु ते यज्ञपतिः प्रथतामिति पुरे।डाशं प्रथयन्सर्वाणि कपालान्यभिप्रथयति। ३।

यथा संशिष कपालान्यभितिष्ठति पुरोडाश्रस्तथा प्रथयतीत्यर्थः॥

त्रतुङ्गमनपूपाङतिं कूर्मस्येव प्रतिङ्गतिमश्रणफमाचं करोति । ४।

श्रतुनो ऽनुचपृष्ठः । श्रनपूपाक्तिनं चापूपवदितनीचः । किं तु यथायं कूर्मस्य प्रतिक्रतिरिव भवति तथा करोति । ते ऽपग्रनपुरोडाग्रं कूर्में भूतमिति कूर्माक्रतिसंस्वादिति भावः ॥ श्रफः खुरः ॥

यावन्तं वा मन्यते। ५।

यावन्तिमञ्चायाः ग्रेषकार्याणां च पर्याप्तं मन्यते तावन्तिमिति ग्राफप्रमाणविकन्यः ॥

तं न सचा पृथं करातीत्येके। ६।

तसुकात्प्रमाणात्मचा पृथुमत्यर्थं पृथं न कुर्यात्। श्रन्यं तु पार्थवं संमतमित्येके मन्यन्त दत्यर्थः ॥

त्वचं यत्तीषेत्यद्भिः श्वर्षाीकरे।त्यनितश्चार्यन्। ७। श्रनतिचारयन्यथा पुरोडाश्रमतीत्य नापः चरन्ति तथा ॥

अन्तरितं रक्षो उन्तरिता अरातय इति सर्वाणि हवींषि चिः पर्यमि छत्वा देवस्वा सविता अपयत्व-त्युल्युकैः परितपति। ८।

परित उल्मुकनयर्न पर्यग्निकरणं तद्दोच्चोरपि करोति सर्वाणीति वचनात् । तथा च भारदाजः पर्यक्रिकरणकाले दथ्युपद्धातीति। तच यदायाहवनीये हिवः अपणं भवति तदापि प्रातदेशहस्य गाईपत्यस्थलानेनाग्निना पर्यग्निकरणं सामर्थात्। परितपति परित-खपति पुरोडाश्रम् ॥

श्राप्तस्ते तनुवं मातिधागिति दभैरिभञ्चलयति ज्वालैवी। १।

श्रभिञ्चलयत्युपरि ञ्चलयति । ञ्चालैर्ञ्चलिङ्गल्णादिभिः॥

श्रविदहन्तः श्रपयतेति वाचं विसृजते। १०।

तामभिवासयन्विस्जत इति प्रागुनस्य वाम्विसर्गस्यायं कालः प्रदर्श्वते तामभिवासयितित लचणार्थे । भसनाभिवासनात्पूर्वकालस्य लचणे-ह्युतं भवति । संप्रैषो ऽयमाग्नीमं प्रत्यविवचितवद्भवचनस्रस्थैवोत्तरच अपणविधानात ॥

### श्रामीध्रो इवीं ि सुशृतानि करोति । ११।

गतः ॥

सं ब्रह्मणा पृच्यखेति वेदेन पुराडाशे साङ्गारं भसाध्युहति। १२।

श्रध्युहत्यध्वर्युरभिवासयतीत्यर्थः ॥

श्रच वा वाचं विस्तित। १३।

श्रसिंग्तु कच्चे तामभिवामयन्निति ग्रन्नाभिवामने त्तरकाली लिचिता भवति । तेनाविदहन्त इति संप्रेषो उपात्रोत्वयते ॥

अङ्गलिप्रशालनं पाचीनिर्योजनं चोल्मुकेनाभितष्य स्फोनान्तर्वेदि तिस्रो लेखा लिखीत प्राचीरदीचीर्वा 1881

श्रङ्गक्यः प्रचात्वनो येन येन च पाची निर्णित्यते तद्भयमपि सहररहीतं जलसुल्सुकेने।परिरहीतेन ताप्यति ॥ तथा च ब्राह्मणं उन्सुकेनाभिग्टलाति प्रटतलायेति॥ प्राचीः प्रागायतास्त्रयोदीचीः। ताश्चीभयो ऽपि पश्चिमायामारभ्य पूर्वान्ता लेखा लेखितयाः॥

तास्वसंस्यन्दयंस्त्रिर्निनयति प्रत्यगपवर्गमेकताय खा हेत्येतैः प्रतिमन्त्रम्। १५।

तासु विदिरखन्दयन्त्रेकेनेन मन्त्रेषेकेकन सक्तस्कित्नयति। न लेकेकच निनयनावृत्तिः चिल्लिरित्यवचनात् ॥

#### निनीय वाभितपेदभितपेत्। १६।

रेखास्रदकं निनीय तत्र वा पृथगुल्सुकेनाभितपेत्। दिस्तिः प्रश्नसमाप्तिसृचिका॥

इति पञ्चविंशी किष्डिका।

इति श्रीभद्दहर्त्तप्रणीताचामापस्नमस्चरतो स्वदीपिकाचाम-ष्टमः पटलः ।

इति प्रथमः प्रश्नः ॥

देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इति स्फामादायेन्द्रस्य बाहुरित दक्षिण इत्यभिमन्त्य हरस्ते मा प्रतिगामिति दभीण संख्ञ्यापरेणाहवनीयं यजमानमाचीमपरिमितां वा प्राचीं वेदिं करोति। १।

गार्डपत्याद्वनीययोरन्तरालमहत्त्वे ऽप्याद्वनीयानन्तर्थे वेदेर्द्भयन्तप-रेणाद्वनीयमिति॥ त्रपरिमितमञ्दः सर्वनोक्तात्प्रमाणाद्धिकविषय इति न्यायविदः। कात्यायनश्चाद त्रपरिमितं प्रमाणाङ्ग्य इति। तथापरिमितमञ्दे संख्याया जर्ध्वमिति भारदाजः॥

### यथासन्नानि हवीं वि संभवेदेवं तिरश्चीम्। २।

ययासन्नानि इवीं षि वेदिः संभवेत्संग्रहीयात्तया तिरश्चीं तिर्विन-सीर्णाम्॥

वेदेन वेदिं विविदुः पृथिवीं सा पप्रथे पृथिवी पार्थिवानि। गर्भे विभिन्न सुवनेष्ठनास्ततो यद्यो जायते विश्वदानिरिति पुरस्तात्स्तम्बयजुषो वेदेन वेदिं चिः संमार्छ्यपरिष्टादा। ३। स्तम्बयजुरित्यनन्तरस्य कर्मणो नाम। तस्य पुरस्तादुपरिष्टादा संमार्ष्टि॥

## पूर्वार्थादेदेविंदतीयदेशात्स्तम्बयजुईरति। ४।

वेदेः पूर्वाधान्तवापि विगतवेदिवतीयदेशात्। किंमुनं भवित पूर्वे वेदिवतीयं हिला मध्यमख वेदिवतीयख पूर्वाधादिति यावत्। स्वम्बयजुरिति सवणाः पांसवा ऽभिधीयन्ते तद्योगात्कर्म च कवित्॥

पृथिये वर्मासीति तचीदगग्रं ग्रागग्रं वा दर्भ निधाय पृथिवि देवयजनीति तिसान्स्फोन प्रहृत्याप-हतो ऽरकः पृथिया इति स्फोन सतृणान्पांसूनपादाय व्रजं गच्छ गोस्थानिमिति हरति। वर्षतु ते द्यौरिति वेदिं प्रत्यवेश्वते यजमानं वा। पू।

गतौ ॥

वधान देव सवितिरित्युत्तरतः पुरस्तादिवतीयदेश उद्गिदपदे ऽपरिमिते वा वेदेर्निवपति । ६ ।

वेदेरत्तरते। निवपति । कसादेदिप्रदेशादुत्तरतः कियति वाध्वन्यु-त्तरतः । पुरस्तादिवतीयदेश उद्गिदपदे उपरिमिते वा । एतदुक्तं भवति पूर्वे वेदिवतीयं हिलानन्तरदेशादुदग्दिपदे तते। उधिके वा देशे उतीते निवपतीति ॥ वच्यति च महावेद्यां चालालाद्वादशसु प्रक्रमेषु प्रत्यगुत्करस्तावत्येवाध्वन्युद्ग्यथा चालाल दति ॥

स उत्करः। ७।

यत्र न्युतं स्तम्बयनुः स देश जन्कर इत्यर्थः । तथा चान्यनानुवदि-खत्युत्करे निवपति समान जन्कर इति । जनं च प्रागुत्करे परा-पुनातीत्यादि ॥

अरहस्ते दिवं मा स्कानिति न्युप्तमाग्नीघो ऽञ्जलि-नाभियह्वाति। ८।

उक्तरे न्युप्तं साम्ययनुरूपर्यञ्चलिना ग्रहातीत्यर्थः । याजमाने तत्क-रमभिग्रह्ममाणमिति तात्स्याभिप्रायं वेदितव्यम् ॥

एवं दितीयं हतीयं च हरति। १।

एवं चयो हरणपर्याया भवन्ति ॥

तूष्णीं चतुर्थं हरन्सर्वं दर्भशेषं हरति। १०।

गतः ॥

दति प्रथमा कण्डिका।

अपारहमदेवयजनं पृथिया इति दितीये प्रहरणो ऽरहदीं मा पप्तदिति तृतीये। अपहतो ऽरहः पृथिये देवयजन्या इति दितीये ऽपादानो ऽपहतो ऽरहः पृथिया अदेवयजन इति तृतीये। १।

प्रक्तियते येन मन्त्रः प्रहरणः। तथापादानः॥

of)

श्रवबाढं रक्ष इति दितीये निवपन श्रामीधो र्डाभयत्तात्यवबाढो ऽघणंस इति तृतीये ऽवबाढा यातु-धाना इति चतुर्थे। २।

दितीये निवपने न्युप्तमभिग्टहातीत्यर्थः । त्राग्नीभग्रहण्मव्यामोहार्थम् ॥

द्रमाले यां मा स्कानिति खनिं प्रत्यवेश्य स्फ्येन वेदिं परियुक्ताति वसवस्त्वा परियुक्तन्तु गायचेण छन्दमेति दक्षिणतो रुद्रा इति पश्चादादित्या इत्युत्त-रतः। ३।

यतः पांसव उपात्ताः स प्रदेशः खनिः । परिग्रह्णाति परितः स्त्रीका-रचिक्नं रेखादि करेाति । सद्रास्त्रेत्यच नापासुपस्पर्शनं सद्रानुपका-राद्रुद्रगणलाच । तद्धि क्रेंकस्ट्रार्थकर्मविषयमिति ब्राह्मणप्रसिद्धिः॥

त्रपाररुमदेवयजनं पृथित्या ऋदेवयजनो जहीति स्फोनोत्तमां त्वचमुद्धन्ति । ४।

उत्तमां वर्च वेदिभूमेरपरितनीं म्टरम् ॥

समुद्रतस्याग्नीध्र उत्करे चिनिवपति। ५।

ससुद्धतस्य ससुद्धतम् ॥

इमां नराः क्रणुत वेदिमेत देवेभ्यो जुष्टामदित्या उपस्थे। इमां देवा अजुषन्त विश्वे रायस्पोषा यज-मानं विश्वन्विति संप्रेष्यति। ६। संप्रेक्षतीति परिस्तरणसंप्रेषेण व्याखातम्। श्रथवा परिकर्मिण्य वेदिं कुर्वन्ति सौमिने ऽस्मिन्संप्रैषे तथादर्भनात्॥

देवस्य सवितुः सव इति खनति दाङ्ग्लां त्यङ्गलां चतुरङ्गुलां यावत्याष्ट्याः गुक्तं तावतीं पृथमाचीं रथवर्कमाचीं सीतामाचीं प्रादेशमाचीं वा पुरीष-वतीम्। ७।

पाणिः पादस्य पश्चिमभागसस्य याव। इक्क्को देशस्तावत्खनित । पृथमानं चयोदशाङ्गुलमिति बौधायनः। रथार्क्स रथचक्रवर्त्स। मीता फालकष्टा रेखा। पुरीषवतीं पुरीषं पांसुः तदती यथा भवति तथा खनति ॥

#### नैता माचा श्रतिखनति। ८।

उकासु माचासु याया माचाङ्गीकता तांतामतीत्य न खनित। न्यूनले तु नातीव दोष इति भावः॥

दक्षिणता वर्षीयसीं प्राक्प्रवणां प्रागुद्क्प्रवणां वा। १।

पुरीषभूषा यथा द्विणत उन्नता तङ्ग्रासाच प्राक्षवणा स्थान्तथा करोतीत्यर्थः ॥ तथा च श्रुतिः यथा वै दिचणः पाणिरैवं देवय-जनमिति॥

इति दितीया कण्डिका।

F

10

₹

प्राची वेदंसावुन्वयति प्रतीची श्रोणी। १।

प्राञ्चावुत्रयत्यभित श्राहवनीयमुत्रयत्युदृहित । श्रोणी च प्रतीच्या-वभिता गार्हपत्यम्॥

पुरस्तादं हीयसी पश्चात्प्रशीयसी मध्ये संनततरा भवति। २।

श्रंहीयसी तनीयसी। संनमनं शुक्वे व्याख्यास्यते॥

यनमूलमितिश्रेते स्फ्येन तिच्छिनति न नखेन । ३ । धत्तवीषधादेश्कितस्य मूलमितिश्रेते ऽतितिष्ठति पुरीषं तत्स्योन किनति न नखेन सहकारिणा ॥

यत्पुरीषमतिश्रेत उत्करे तिववपति । ४ । श्रितिश्रेते ऽतिरिच्यते ॥

श्राहार्यपुरीषां पशुकामस्य कुर्यात् । ५ ।

श्राहार्थं पुरीषं देशान्तराद्यस्थाः सा तथोका । तत्र प्रकारमाह ॥

यत्यान् खननात्तत्वा यदाहरेत्तन्मन्त्रेण खनेत्। ६। प्राक् खननाद्यदाहरेत्पुरीषं तत्खननमन्त्रेण खनेत्। तदा त ह्यङ्गुखादिनियमो वेद्यां पुरीषे भवति ॥

ब्रह्मनुत्तरं परियाहं परियहीष्यामीति ब्रह्माणमा-मन्त्य स्प्येन वेदिं परियह्णात्यृतमसीति दक्षिणतः। च्यतसदनमसीति पश्चात्। च्यतश्चीरसीत्युत्तरतः। ७। गतः॥

#### विपरीतौ परिग्राहावेके समामनन्ति। ८।

विपरीतलं मन्त्रखासात्। तच केचिददन्ति ते ऽग्निना प्राञ्चो ऽजयित्रिति लिङ्गाद्यचाविह्नत श्राह्वनीये वेदिसच विपरीतावेव परिग्राहावन्यचानियम दित । तन्तु न स्ट्रखते प्रकृतौ तुल्यार्थयो- धर्मयोः प्रकृतिविद्दिक्तताविष तुल्यवन्त्राप्तेरनिवारणात् । श्रर्थवादे च प्राग्मागपरिग्रहार्थायाः प्राग्निना परिग्रहस्तुतेक्भाविष परिग्राहौ प्रत्यविभेषादिभेषे चोत्तरपरिग्राहे प्राग्मागपरिग्रहप्रमङ्गाच । तस्मा- नुल्यविद्वस्त्यः सर्वच ॥

धा असि स्वधा असीति प्रतीचीं वेदिं स्फोन यायु-प्यते। १।

प्रतीचीं प्रत्यगपत्रगां योयुष्यते निकान्त्रतसमीकरणार्थं घट्टयति ॥

उदादाय प्रथिवीं जीरदानुरिति वेदिमनुवीक्षते। १०।

गतः ॥

पश्चार्धे वेदेविततीयदेशे स्मयं तिर्यञ्चं स्तब्धा संग्रे-ष्यति प्राष्ट्रणीरासादयेधावर्ष्टिस्पसादय सुवं च सुचश्च संमृडि पत्नीं संनद्याज्येनादेष्टीति । ११ ।

पश्चार्धे वेदेरित्यादिः पूर्वार्धादेदेरित्यादिना व्याख्यातः। पाश्चात्यं वेदित्तीयं हिला मध्यमस्य वेदित्तीयस्थापरार्धे इत्युक्तं भवित ॥ संप्रैषस्य परार्थवादाग्रीप्र एतानि कर्माणि कुर्थात्। श्रध्वर्धरेव वा करोति संप्रैषे परानुपादानात् श्राग्रीप्रो ऽग्मानमाग्रीप्रे। हवीषी-

110

त्यादिवच विश्वेषावचनात् ख्यमात्मानमनुजानीथादिति न्यायेनात्मन्यपि मंग्रेषोपपत्तेष्य । न चैवं ग्रेषानर्थकां कर्त्वमंखारार्थतलादित्याहानुपूर्वताया इति अतेष्य । तदुक्तं कात्यायनेन यथाग्रेषितमन्यः
करोति पराधिकारात्ख्यं वाविरोधादिति । भारदाजश्च श्राग्नीप्र
एतानि कर्माणि कुर्यादित्येकमध्यर्युरित्यपरिमति । पत्नीदित्वक्वल्लयोरपि पत्नीं मंनह्येत्यविकारः प्रकृतावृह्मप्रतिषेधात् । न च मंग्रेषस्य
निव्यत्तिः पत्नीप्रातिपदिकार्यममवाये तद्गुणसंख्याविरोधमाचेण
मन्त्रवाधस्यायुक्तलात् जातिसंख्याविवच्यापि कथंचिदेकवचनोपपत्तेश्व।
एवं च प्रकृतिसिद्धस्थीवास्य विकृतावय्यनूदः ॥

श्रिप वा न संग्रेषं ब्रूयात् । १२ । मदा तु परानिधकारादाध्वर्यवाण्येव कर्माणि ॥

प्राष्ट्रणीरिभपूर्योदचं स्म्यमपाद्य दक्षिणेन स्म्यम-संस्पृष्टा उपनिनीय स्म्यस्य वर्त्मन्साद्यत्यृतसधस्येति देष्यं मनसा ध्यायन् । १३।

स्मासुदर्श्व कर्षन्तपोहित स्मास्य वर्त्वानित वचनात्। त्रसंस्पृष्टाः स्मोन। देखं यजमानभनुम्।पापापि भनुहिंसकलात् पापानमेवास्य आद्यं हन्तीति लिङ्गाच। मनसा धायन्तिति व्यास्थातं प्राक्॥

श्रतश्रष्टिर्सि वानस्पत्धो दिषते। वध इति पुरस्तात्प-त्यञ्चमुत्करे स्प्यमुद्स्यति देखं मनसा ध्यायन् । १४ । इष्यं पुरसाद्वाने प्रत्यगयसुदस्यति ॥ नानविनच्य इस्तौ पाचाि पराहन्ति । १५ । श्रीमस्यति ॥

हस्तावविनच्य स्पयं प्रस्नालयत्ययमप्रतिस्थान्।१६।
स्माप्रचालनमयविनकहस्तेनैवेत्यचासंदेहार्थं पुनईस्तावनेजनवचनम् ॥
उत्तरेणाहवनीयं प्रागयमिधाविर्हिष्पसादयति दस्रिणमिधामुत्तरं विर्हः।१९।

गतः ॥

दित हिनीया कण्डिका। दिति प्रथमः पटलः॥

पत्नीसंनइनमेके पूर्वं समामनित सुक्संमार्जन-मेके। १।

यदा पत्नीमंनइनं पूर्वं तदा मंग्रेषिनिष्टित्तिः। क्रमिविरोधादित्याद्यानु-पूर्वताया दति जिङ्गविरोधात् तृष्णीं यवमयमिति जिङ्गाच ॥

ष्टताचीरेतामिनी ह्वयति देवयञ्चाया इति सुच श्रादाय प्रत्यष्टं रक्षः प्रत्युष्टा श्ररातय इत्याइवनीये गाईपत्ये वा प्रतितप्यानिश्चिता स्थ सपहस्वयणीरि-त्यभिमन्त्य वेदायाणि प्रतिविभज्याप्रतिविभज्य वा तैः सुचः संमाष्टिं प्राचीरुदीचीनीत्ताना धारयमाणः। २। सुवप्राभित्रहरणयोरिप सह सुग्भिरादानं प्रतितपनं च तयोरिप संमार्गवचनान्। प्राचीरदीचीर्वेत्ययविकच्य उपस्तो ऽन्यासां तस्या उपस्तसुदीचीमिति नियमात्॥

उपभूतमेवोदीचीमित्येके। ३।

जपस्तमेवोदीचीं प्राचीरन्या दखेने व्वत्यामाज्ञरित्यर्थः॥

गाष्ठं मा निर्म्धिमिति सुवमग्रैरन्तरता अयाकारं सर्वता विलमभिसमाद्वारम्। मूलैर्द्ग्डम्। ४।

श्रुपैर्वेदाग्रे:। श्रन्तरतो विलोदरम्। श्रभ्याकारमित्याभीच्छे णसुल्। श्रभ्याकारं संमार्ष्टि पुनःपुनः संमार्ष्टीत्यर्थः। सर्वतो विलमभि-समाहारं सर्वेभ्यः पार्श्वभ्या विलं प्रति समाहत्यसमाहत्य संमार्ष्टि। मूलेर्वेदायमूलेर्दे एडसंपरिष्टात्प्राचीनमधलात्प्रतीचीनं च संमार्ष्टि तस्मा-दर्खा प्राञ्च्यपरिष्टात्वामानि प्रत्यञ्चधलादिति लिङ्गात्॥

वाचं प्राणिमिति जुद्धमग्रैरन्तरते। अयाकारं प्राचीं मध्यैकीस्थातः प्रतीचीम्। मृलैर्दग्डम्। प्र।

प्राचीं प्रतीचीमिति क्रियापवर्गवादः । वेदायमधीर्विचादारभ्यायात्प्रा-गपवर्गसुपरिभागं संस्टच्य तावन्तं बाह्यभागं प्रत्यगपवर्गं संमार्षि । पूर्ववन्यू जेर्दण्डम् ॥

चक्षुः श्रोचिमत्युपश्चतमुदीचीमग्रैरन्तरते ऽभ्याकारं प्रतीचीं मध्यैकी ह्यतः प्राचीम्। मृलैर्द्रण्डम्। ई। खदीची सुद्रगग्राम्। उदक्कानियमार्थं वचनम्। प्रतीचीं मध्यैकी ह्यतः प्राचीं विलख मद्यं पार्श्वमुपरिभागे प्रत्यमधोभागे प्राक् संमार्ष्टि ॥ प्रजां योनिमिति यथा सुवमेवं ध्रुवाम् । ७ । गतः ॥

रूपं वर्षं पश्चनां मा निर्म्धः वाजि त्वा सपत्नसासं संमाज्मीति प्राश्चित्तरणं तूष्णीं वा। ८। श्वनियमो ऽस्य संमार्गप्रकारे। यथा सुवमिति केविदनुवर्तयन्ति॥

न संस्ट हान्यसंस्ट है: संस्पर्शयति । ६ । संस्ट त्यमानपाचेषु न संस्ट हासंस्ट हयोः संसर्गः कार्यः। तत्र यदि स्पर्भयेत्पुनरेव निष्टप्य संस्ट जेदिति भारदाजः॥

अग्नेर्वस्तेजिष्ठेन तेजसा निष्टपामीति पुनः प्रतितप्य पोख्याग्रेगोत्करं दभेषु सादयति जघनेन वा । १०००

उत्करं जघनेनापरेणेळार्थः॥

सुक्संमार्जनान्यद्भिः संस्पर्थः । ११

द्रति चतुर्थी कण्डिका।

दिवः शिल्पमवततं पृथियाः ककुभिः त्रितं तेन वयं सहस्रवल्शेन सपतं नाशयामिस स्वाहेत्यशौ प्रह-रित यिसान्प्रतितपत्युकारे वा न्यस्यति । १ । यस्त्रीतान्यन्यवाग्रेर्द्धतीत्यन्यनिन्दाग्निस्तर्वर्थेति भावः ॥ श्राणासाना सौमनसमित्यपरेण गार्हपत्यमूर्धेज्ञु-मासीनां पत्नीं संनद्यति तिष्ठन्तीं वा । २ । जर्धे जानुनी यसाः सोर्धज्ञः॥

वाचयतीत्येके। ३।

पत्नी वाचयति वा मन्त्रलिङ्गानुगुष्डार्थमिति भावः॥

मौद्धेन दामान्यतरतः पाशेन येन्निश वाभ्यन्तरं वाससः। ४।

संनद्यतीत्यन्वयः । योक्रमनोवादबन्धनी रङ्गः । वाससो ऽभ्यन्तरं वस्ताव्यवद्दिते गरीरे ॥

न वासो ऽभिसंनद्यति । श्रभिसंनद्यतीत्येके । ५ । न वासो ऽभिसंनद्यतीत्यस्य पूर्वेण सिद्धस्याभिसंनद्यतीत्यनेन

विकल्पार्था उनुवादः ॥

उत्तरेण नाभि निष्टकी यिखं कत्वा प्रदक्षिणं पर्यू ह्य दक्षिणेन नाभिमवस्थाप्योपात्यायाग्ने यहपत उप मा ह्यस्वेति गाईपत्यमुपतिष्ठते। ई।

उपात्यानसमानकर्दकलात्पत्नीकर्माण्वेतानि । श्रध्यर्थसु योह्नान्ते पाग्रं प्रतिसुच्य विरमति ॥ निष्टक्यः श्रिखाञ्जतिर्ग्रस्थः । तं दचिणेन नाभिं नयति प्रदक्षिणं नौलावस्थापयति न तु प्रसन्धम् ॥

देवानां पत्नीरूप मा इयध्वं पित्न पत्येष ते खेकि। नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीरिति देवपत्नीरूपतिष्ठते। ७। श्रपरेण गाईपत्यं देवपत्नीनां खेाकस्तत्र ता उपतिष्ठते ॥

तसाइंशादपत्रस्य सुप्रजसस्वा वयमिति दक्षिणत उदीच्युपविश्रति। ८।

देशाद्दिणत उदीचानास्त दति ब्राह्मणव्यानिखासयोकं तसादेशा-दपक्रम्येति। दत्तिणतः कस्य। तस्यैव देशस्य तते। ऽन्यस्यान्पादा-नात्॥ उत्तं च हिरण्यकेशिना दचिणतः पश्चाद्वार्हपत्यस्वोदीच्यप-विश्वतीति ॥

इन्द्राणीवाविधवा भूयासमदितिरिव सुपुचा। अ-स्प्रित ला गाईपत्योपनिषदे सुप्रजास्वायेति जपति। १। गतः ॥

युक्ता ने यज्ञमन्वासाता इति यजमानः संप्रेथिति 1001

पत्नीमिति शेषः। यंनद्दनादिः यंग्रेषान्ता विधिः पत्नीसंस्कारतात्य-तिपत्यावर्तते ॥

वह्नाज्याभ्यां दर्भपूर्णमासाभ्यां यजत इति विद्यायते 1881

अतः ॥

दति पद्यमी किष्डिका।

पृपा ते कि विद्यातिति सर्पिधीनस्य विलमपावर्धे दिश्वणामा विशे विलाप्यादितिरस्य च्छिद्रपचेत्या उपस्था- कोमादाय केहीनां प्रयो उस्योषधीनां रसस्तस्य ते शियमाणस्य निर्वपानि देवय ज्याया द्वित तस्यां पवि- कान्ति हिता व्यक्ति विष्णु विचक्रम द्वित दिश्वणाभाव कि श्रित्येषे त्वेति दक्षिणाभी गाईपत्यस्था- पित्रित्योर्ज कित्यपादार्थ वेदेने। प्रयस्य पत्या उपहरति। १।

विशेषित यि नाएडे तसर्पिधानम्। बङ्गभिरत्र कल्पकारैर्गय-कालामे उनामि खोराचां तदभावे तैलं च प्रतिनिधेयसुत्तं यथा नदभाव पात्रं पाहिलं वा तदभावे तैलिमित्यादि । तत्र प्रतिनि-विशामिनसाया विदुर्मा दृष्ट्यास्ताच्छव्यं च । यथोत्तमायलायनेन पाह्नतास्त्वे मन्त्रे एतं प्रदाः प्रतिनिधिव्यपीति ॥

तता तिमी ल्या वीष्ट्रानुक्छसन्त्यवेष्ठते महीनां पया भीति। २।

हर्णा निर्मोर्ण बीत्य शिक्यन्त्रेणावेचते । पत्थनेकले चार्टात्त-बीधायनेनाका ये इधिकेकामणमीचयेदिति ॥

तेत्रा प्रतिविध्यार्थिंगाईपत्यस्याधिश्रयति । ३।

MA: 11

पत्यभावे हे तेज आहि लुखते गाई पत्येऽधिश्रयणम्

181

तेज दित मन्त्रस्थादिर्यस्थाधिश्रयणस्य तन्तेजश्रादि। तद्गार्हपर्ये-ऽधिश्रयणं पत्यभावे लुप्यते तदीचणामावात्॥ तथा च ब्राह्मणं श्रमेश्यं वा एतत्करे।ति यत्यत्यवेचते गार्हपत्ये ऽधिश्रयित मेध्यता-येति॥ श्रिधश्रयणान्तरं तु भवत्येव पत्यभावनिमिन्तं च प्रागेव व्याख्यातम्॥ तच पत्नीमन्त्राणां प्रतिषेधमाइ बौधायनः यथा यजमानायतन श्रामीना जयमान एवतान्यन्त्रान्त्रगदेदिति। तथा नैवैनानाद्रियेतेति च॥

तेजसे त्वेत्यपादाय तेजा ऽसि तेजा ऽनुप्रेहीति हर-ति । त्रियस्ते तेजा मा विनैदित्याहवनीये ऽधित्रित्या-ग्रेजिं ह्यासीति स्प्यस्य वर्त्सन्साद्यति । ५ । गतौ ॥

त्राज्यमित सत्यमसीत्यध्वर्युर्यजमानश्च निमील्य वीद्यानुच्छसन्तावाज्यमवेश्वेते । ई ।

पत्यवेचणेन याखातः॥

श्रयौनदुदगयाभ्यां पविचाभ्यां पुनराहारमुत्पुनाति । ७ ।

दति षष्टी कण्डिका।

पूषा ते बिखं विद्यत्वित सर्पिधानस्य बिलमपावर्त्यं दिश्वणामावाज्यं विलाण्यादितिरस्यि च्छिद्रपत्नेत्याज्यस्था-लोमादाय महीनां पया उस्योषधीनां रसस्तस्य ते उश्चीयमाणस्य निर्वपामि देवयज्याया इति तस्यां पवि-चान्तिहितायामाज्यं निरुप्येदं विष्णुर्विचक्रम इति दिश्चणामाविधिश्चित्येषे त्वेति दिश्चणार्थे गार्हपत्यस्था-धिश्चित्योजे त्वेत्यपादाय वेदेनापयम्य पत्या उपहरति। १।

मर्पिधीयते यस्मिन्माण्डे तत्सर्पिधानम्। बद्धभिरत्र कल्पकारेर्गय-स्थालाभे ऽलामहिस्रोराज्यं तदभावे तेलं च प्रतिनिधयमुक्तं यथा तदभाव आजं माहिषं वा तदभावे तेलिमित्यादि। तत्र प्रतिनि-धिनाक्तेलस्थाप्याज्यवद्धमा द्रष्ट्यासाच्छव्यं च। यथोक्तमायलायनेन प्राक्ततास्लेव मन्त्राणां प्रव्दाः प्रतिनिधिष्यपौति॥

तत्सा निमी त्य वीख्यानु च्छमन्यवेष्ठते महीनां पये। इसीति । २ ।

द्वणीं निमीख्य वीच्य पशान्त्रक्रेणावेचते। पत्यनेकले चार्टात्त-वीधायनेनोक्ता यथैकीकामाज्यमीचयेदिति॥

तेत्रा ऽसीत्युत्तरार्धे गार्हपत्यस्याधिश्रयति । ३।

गतः ॥

पत्यभावे तेजत्रादि लुप्यते गार्हपत्येऽधिश्रयणम्। ४।

तेज इति मन्त्रसादिर्थसाधित्रयणस्य तन्तेजत्रादि। तद्वार्हपर्ये-ऽधित्रयणं पत्यभावे नुष्यते तदीचणाभावात्॥ तथा च ब्राह्मणं त्रमेश्रं वा एतत्कराति यत्यत्यवेचते गार्हपत्ये ऽधित्रयति मेश्यला-येति॥ ऋधित्रयणान्तरं तु भवत्येव पत्यभावनिमिन्तं च प्रागेव याख्यातम्॥ तच पत्नीमन्त्राणां प्रतिषेधमाह बौधायनः यथा यजमानायतन ऋषीने। जयमान एवैतान्यन्त्रान्त्रगदेदिति। तथा नैवैनानाद्रियेतेति च॥

तेजसे त्वेत्यपादाय तेजा ऽसि तेजा ऽनुप्रहोति हर-ति । अग्निस्ते तेजा मा विनैदित्याहवनीये ऽधिश्रित्या-ग्नेजिन्हासीति स्प्यस्य वर्त्भन्साद्यति । ५ । गतौ॥

त्राज्यमित सत्यमसीत्यध्वर्युर्यजमानश्च निमील्य वीद्यानुक्तसन्तावाज्यमवेश्वेते । ई ।

पत्यवेच्णेन व्याखातः॥

त्र्रयमेनदुदगयाभ्यां पविचाभ्यां पुनराहारमुन्युनाति। ७।

इति षष्टी किष्डिका।

शुक्रमसीति प्रथमं ज्योतिरसीति दितीयं तेजा ऽसीति तृतीयम्।१।

पुनराहारमिक्छिदेन पुनराह्तयाहत्य॥

पूर्ववदाञ्चितिप्ताभ्यां प्राष्ट्रणीरुत्यूयानिष्कासिना सु-वेण वेदमुपसतं कत्वान्तर्वेद्याञ्चानि यक्काति २।

श्रनिष्कासिना निष्कासः श्रेषः वार्ण्ये निष्कासेनेति दर्शनात्। सुवेद्धृतं निःशेषं रहणतीत्प्रर्थः। वेदसुपस्तं कला वेदेने।पयस्य सुचम्॥

समंबिलं धारयमाणा जुह्वां मध्यदेश उपश्वति भूमी प्रतिष्ठितायां भुवायाम् । ३ ।

समंबिलं जुङा बिलमाज्यस्थास्था बिलेन समम्। मध्यदेश उपस्ति तस्था एव मध्यदेश उपस्ते। बिलं धारयमाण उपस्ति रहलाती-त्यर्थः। धुवायां तु सह वेदेन प्रतिष्ठितायां रहलाति॥

चतुर्ज्ञामष्टाव्पष्टति चतुर्ध्वायाम् । ४ ।

गतः॥

पशुकामस्य वा पञ्चयहीतं भुवायां यथाप्रक्रतीतर-याः । ५ ।

दतरयोर्थथाप्रकृति चतुरष्टक्षतश्चेत्यर्थः । बाग्रब्दः पूर्वविधिविकन्पार्थः पचवादृत्त्यर्था वा ॥

### दश्यहीतस्पभृति पञ्चयहीतिमतर्यारित्येके। ई।

नायं कल्यः काम्येन पूर्वेण विकल्यते किं तु पूर्वतरेण नित्येन।
स चायं पञ्चावित्तविषय इति केचित्। तदयुक्तं दिः पञ्चावित्तन
इत्यादिविदिश्रेषावचनात् श्राज्यभागप्रसत्यवदानविधिय्वेव तदचनाच।
तस्मादविश्रेषेण सर्वविषय एवायं कल्यो युक्तः॥

भूयो जुह्वामल्पीय उपस्ति भूयिष्ठं ध्रुवायाम् । ७।

शुक्रं त्वा शुक्रायामिति चिभिः पञ्चानां त्वा वाता-नामिति च दाभ्यां जुह्नां चतुः पञ्चक्रत्वो वा प्रति-मन्त्रम्। ८।

ब्रुजं लेखादिषु चिषु धासेधास दत्यादेरनुषङ्गः॥

पञ्चानां त्वा दिशां पञ्चानां त्वा पञ्चजनानां पञ्चानां त्वा सिललानां धर्चाय यह्णामि पञ्चानां त्वा प्रष्ठानां धर्चाय यह्णामि धामासि प्रियं देवानामना- धृष्टं देवयजनं देववीतये त्वा यह्णामीति चरेगस्वा पञ्चिकस्येति च पञ्चभिरूपभृत्यष्टकृत्वो दशकृत्वो वा प्रतिमन्त्रम्। १।

उपस्ति प्रयाजानुयाजाया दाविमी पञ्चमन्तकी गणी तद्योतकथ पञ्चममन्त्राना दतिकरणः। तत्र यदाष्ट्रग्रहीतं तदा गणान्ययोः पञ्चमद्रमयोर्जीपः । तथा प्रायणीयोदयनीययोः प्रयाजानुयाजा-नामन्यतराभावे तदर्थस्य गणस्य लोपः ॥

ग्रेषेण भुवायां चतुः पच्चक्तवो वा प्रतिमन्त्रम्।१०।

श्रेषेणानुवाकश्रेषेण॥

नात्कर आज्यानि सादयति।११।

गतः॥

# नान्तर्वेदि यहीतस्य प्रतीचीनं हरन्ति। १२।

यन्तर्वेदि ग्रहीतं खुगातमाच्यं न पश्चाद्धरिना ॥ कः प्रसङ्गः ।
पत्नीसंयांजेषु श्रीवप्राप्तेरदिवं होमाणाम् । केचित्रत एव प्रतिषेधात्यूर्वाग्निवर्तिना दिवं होमानिष श्रीवादिष्क्रन्ति । तन्द्रन्दं तखाद्विहोममाचार्थ्यते प्रधेवं प्रतिषेधोपपत्तेः खुवेण भुवाया श्राज्यमादादेखाघारे यत्नविश्रेषाच । ब्राह्मणमिष प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान्धादेश्चदिति प्रकृत्य तस्माद्यजन्याज्यभागावुपसृणन्यभिघारयन्तीति
यज्ञार्थतासेव श्रीवस्य दर्भयति । शुत्यन्तरं चाचोदाहरिन सर्वस्मै
वा एतद्यज्ञाय ग्रह्मते यद्भवायामाज्यमिति । कात्यायनश्चाह
यज्ञतयो श्रीवादिडाप्राण्निवाघाराञ्चेति ॥ तस्माद्यागा एव श्रीवात्कार्थाः । दिविहामास्त्रृते वचनादाञ्यस्थात्या दत्येव सांप्रतम् ॥

द्ति सप्तमी कण्डिका।
दिति दितीयः पटलः॥

पूर्ववत्प्रीक्षणीरिभमन्त्य ब्रह्माणमामन्त्य विस्रस्थेभं कृषणो ऽस्याखरेष्ठ इति चिः प्रोष्ठाति । वेदिरसीति चि-वेदिं बर्हिरसीति चिर्बर्हिः । अन्तर्वेदि पुरेग्यन्त्य बर्हि-रासाद्य दिवे त्वेत्यग्रं प्रोष्टत्यन्तरिष्ठाय त्वेति मध्यं पृथियौ त्वेति मूलम् । १ ।

गताः॥

सुच्यशाखुपपाय्य मूलान्युपपाययति । २।

उपपाययति क्रोदयति ॥

पेषाय त्वेति सहसुचा पुरस्तात्प्रत्यचं ग्रन्धं प्रत्युक्य प्रोक्षणीभेषं स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणाये श्रोणे-रेक्तरस्याः संततं निनीय पूषा ते ग्रन्धं विष्यत्विति ग्रन्धं विसंसयति। ३।

महस्तुचा हसीन पुरस्ताद्गतेन सुचः प्रत्यञ्चं मंतं ग्रत्थिं प्रत्युचित । दिस्तिणाची दिस्तिणायाः ॥

प्राच्चमुत्रूढं प्रत्यच्चमायच्चति । ४।

संनहनकाले यदि पञ्चात्प्रागुद्गूढो ग्रन्थिसं पुच्छे ग्रहीला पञ्चादा-कर्षति । प्रागपवर्गलापवादाधं वचनम ॥ विष्णो स्तूपे। उसीति कर्षिन्व। इवनीयं प्रति प्रस्त-रमपाद्त्ते नेाद्यौति न प्रयौति न प्रतियौति न विश्वि-पति न प्रमार्षि न प्रतिमार्षि नानुमार्षि । पू ।

प्रसारमाहवनीयं प्रति वर्षियः कर्षन्तिव प्रानेराद्ने । नेाद्यौति नेार्ध्वं हरति । न च प्रयौति न च प्रकर्षेण पुरसाद्धरति । न च प्रतियौति न प्रतीचीनं हरति । न विचिपति दतस्ति । न चालयि । न प्रमार्ष्टि न तिर्यङ्कार्ष्टि स्थेन तत्सहक्तिन वा दिचिपेन । न प्रतिमार्ष्टि न प्रतिसार्ष्टि नानुसार्ष्टि नानुसार्थि नाम्यू नाम्

त्रयं प्राणश्वापानश्च यजमानमिपगच्छताम्। यज्ञे ह्यभूतां पातारौ पवित्रे हव्यश्रोधने। यजमाने प्राणा-पानौ दधामीति तिसान्पवित्रे त्रिपसञ्च प्राणापानाभ्यां त्वा सतनुं करामीति यजमानाय प्रयच्छति। यजमाना ब्रह्मणे। ६।

श्रपिस्टच्य चिप्ला । गतः ग्रेषः ॥

ब्रह्मा प्रस्तरं धारयति यजमाना वा। ७। खयमेव वा यजमाना धारयति न ब्रह्मणे प्रयक्कतीति भावः॥ इत्यष्टमी कण्डिका। दभै वेदिमन्तर्धाय दक्षिणतः संनहनं स्तृणात्यक्षाया वा।१।

मंनइनं ग्रुब्बम्। दचिणतः प्राचीनं प्रागुदीचीनं वा सृणाति निद्धाति यदा विस्रस्य दभीन्सृणाति। तदसंनइनं विस्रस्थेति कात्यायनवौधायनौ॥

जर्णाम्रदसं त्वा स्तृणामीति वर्षिषा वेदिं स्तृणाति बहुलमनतिहश्चं प्रागपवर्गं प्रत्यगपवर्गं वा विधातु पञ्चधातु वा । २ ।

बक्कलं भ्रयिष्ठम्। श्रनतिदृश्यं यथा त्रणान्यतीत्य न दृश्यते भ्रमि-स्तथा। विधातु विमंधि॥

अग्रैर्मृलान्यभिच्छादयति। ३।

प्रागपवर्गपचे उप्येतत्समानमि यनुमंधातव्यम् ॥

धातीधाती मन्त्रमावर्तयति । ४।

गतः ॥

प्रस्तरपाणिः संस्पृष्टानपरिधीनपरिदधाति गन्धवी ऽसि विश्वावसुरित्येतैः प्रतिमन्त्रमुद्गां मध्यमं प्रागयावि-तरी । ५ ।

संस्पृद्यानन्योत्यम् ॥

त्राह्वनीयमभ्ययं दक्षिणमवायमुत्तरम्। ६।

श्राइवनीयं प्रत्यभिसुखायं दिल्णं परिद्धाति विपरीतायसुत्तरम्॥
सूर्यस्वा पुरस्तात्पात्वित्याह्वनीयमभिमन्त्योपर्याइवनीये प्रस्तरं धारयन्नीयं कल्पयति । ७।

पुरेशभागपिधानार्धमिभमन्तणं मन्त्रलिङ्गात्। तथा न पुरस्तात्परिद्धात्यादित्यो ह्येनाद्यन्पुरसाद्रचांस्वपहनीति वाक्यभेषात्।
प्रथ स्वर्येण पुरस्तात्परिद्धाति स्वर्यस्ता पुरस्तात्पातिति बौधायनवचनाच। तेनापसदवस्र्यादिषु परिष्यभावे न भवत्यभिमन्त्रणम्।
कन्त्रयति बस्तवन्तं करोति॥

अनूयाजार्थे प्राची उल्मुके उदूहतीति वाजसने-यकम्। ८।

श्रयानूयाजार्घे दे उन्सुने उदूहित प्राग्भागगते नरोति। वाज-सनेयग्रहणमादरार्घे न तु नन्पनेन विकन्पार्घे श्रिपसञ्चोन्सुने दृत्युत्तरच नित्यवदनुवादात् उन्सुने उदूह्याहवनीयं कन्पयिलेति सत्याषाढेन व्यक्तवदनाचा॥

मध्यमं परिधिमुपस्ष्ट्रग्योध्वे श्राघारसमिधावाद्-धाति। १।

सक्टरुपत्पृथ्य परिधिं समिधातूर्ध्वाग्रे त्रादधाति। कुत्र। मध्ये उग्नेरिति भारदाजः॥

वीति होचं त्वा कव इति दक्षिणां समिदस्यायुषे त्वेत्युत्तराम्। १०। द्विणोत्तरतं मिथः॥

तृष्णीं वा। ११।

उत्तरामिति ग्रेषः । त्रानन्तर्याद्यजुषान्यां त्र्णीमन्यामिति शुतेश्व ॥

समावनन्तर्गभी दभी विधृती कुरुते। १२।

विष्टती कुरुते विष्टतिलेन कन्ययित ॥

विशेष यन्त्रे स्थ इत्यन्तर्वेद्युद्गग्रे निधाय वह्ननां हृद्राणामादित्यानां सदिस सीदेति तथाः प्रस्तर्मत्या-द्धाति। १३।

विश्रो यन्त्रे स्थ इति निधाने मन्त्रो न करणे। सादयति विश्रो यन्त्रे स्थ इति कल्पान्तरेषु व्यक्तदर्भनात्॥

अभिह्नतराणि प्रस्तरमूलानि बर्हिर्मू लेभ्यः। १४।

यत्र धातौ प्रसारः साद्यते तद्वर्ष्टिर्मुलेभ्य प्रसारमूलान्यभिष्टततराणि श्राह्वनीयाभिसुखं पुरसाङ्कृतानि भवन्ति ॥

जुह्नर्सि छताचीत्वेतैः प्रतिमन्त्रमनूचीरसंस्प्रष्टाः खुचः प्रस्तरे सादयति । १५ ।

जुहरसीत्यनुषकरूपनिर्देश उपसद्ध्वयोगि प्रदर्शनार्थः। ऋनूचीः प्राचीः। असंस्पृष्टा मियः॥

दति नवमी किष्डिका।

# ऋपि वा जुइसेव प्रस्तरे। १।

भादयतीत्यन्वयः । श्रस्मिन्कच्ये सर्वासां सादनप्रकारमाह ॥

समं मूलैर्जु हा दग्डं करोति। उत्तरेग जुह्रमुप-भृतं प्रतिक्षष्टतरामिवाधस्तादिधृत्योः। उत्तरेगोपभृतं भ्रुवां प्रतिक्षष्टतरामिवापरिष्टादिधृत्योः। २।

यया प्रसरमूलसमं जुइमूलं भवति तथा जुइं साद्यिला तसा देवत्पतिकष्टां प्रत्यकृष्टासुपस्तं साद्यति तसा ऋपि प्रतिकष्टतरां धुवाम्॥

ऋषभो ऽसि शाकरो घताचीनां सूनुः प्रियेश नामा प्रिये सदिस सीदैति दक्षिशेन जुद्धं सुवं साद्यत्युत्तरे-शोत्तरेश वा भुवाम्। ३।

गतः॥ द्रष्णीमाच्यस्थास्ययासाद्या तस्या ऋपि याजमानदर्भनात्॥

एता असद्विति खुचा ऽभिमन्य विष्णुनि स्व वैष्ण-वानि धामानि स्व प्राजापत्यानीत्याच्यानि कपालव-गुरोडाशाद्ङ्गारानपेश्च सूर्य च्योतिर्विभाष्टि महत इन्द्रियायेत्यभिमन्याप्यायतां घतयानिर्धिष्ठं व्यानुमन्य-ताम्। खमङ्क त्वचमङ्क सुरूपं त्वा वसुविदं पश्चनां तेजसामये जुष्टमभिघारयामीत्याभ्येयं पुरोडाशमभि-घारयति तूष्णीमुत्तरम्। ४। सुच दित ससुवा ग्रह्मने एतावसदतामिति लिङ्गात्। श्राच्यानीति च सुग्रातानि सुचामधिकारात्। केचिलाच्यानीत्यविशेषवचनादा-च्यम्याच्या श्रासादितलाच तद्गतस्यायभिमन्त्रणमिच्छन्ति। समान-जातीयेनेति न्यायेनाङ्गारापाद्दनादीनां प्रवृत्तिकमः। इविरभिमन्त्र-णमन्त्रस्थैकाभिधायिलादावृत्तिः श्रभिघारणमन्त्रस्लाग्नेयार्थलान्तदि-कारेस्वेव भवति। तत्र च देवतावाचिना दितीयाग्निश्रस्ट्सैवादः॥

यस्त त्रात्मा पशुषु प्रविष्टो देवानां निष्टामनु यो वितस्थे। त्रात्मन्वान्सोम घतवान्हि भूत्वा देवानगच्छ सुवर्विन्द यजमानाय मह्यमिति प्रातदेशहम्। ५। गतः॥

स्योनं ते सदनं करोमि घतस्य धार्या सुभेवं कल्प-यामि त इति पाच्यामुपस्तीर्यार्द्रः प्रथसुर्भुवनस्य गापाः ऋत उत्स्वाति जनिता मतीनामित्यपर्यावर्तयन्पुरो-डाभमुद्दास्य। ई।

इति दशमी कण्डिका।

वेदेन भसा प्रमुच्य तिसानसीदासृते प्रतितिष्ठ व्रीही-णां मेथ सुमनस्यमान इति पाव्यां प्रतिष्ठापयित । १। सदनकरणं सर्वस्य इतोदासनादि प्रतिष्ठापनान्तमेकैकस्य करोति। सदनकरणाद्येकैकस्रोद्यन्ये। ततः प्रातदेशहसुदास्यति॥

#### तृष्णीं यवमयम्। २।

यदा यवानिर्वपति तदा तृष्णीं प्रतिष्ठापयति । ब्रीहीणामिति लिङ्गविरोधादिति भावः । एवं च विक्रताविप यवमयं तृष्णीमिति षिद्धं भवति ॥

दरा भूतिः पृथियौ रसे। मेात्क्रमीदिति सुवेगा कपालानि प्रत्यच्य देवस्वा सविता मध्यानिक्राति सुवेगा पुरोडाश्मनिक खक्तमक्र्मपृषन्तमपरिवर्गमणिकाषम् । ३।

कपालाञ्चनमन्त्रस्य प्रतिकपालयोगमार्द्याः । श्रविभवादेकैकणः कपालानीति तु सत्याषाढः । पुरे। डाण्यग्रहणात्यां नाव्ययोर्न भवत्यलं – करणम् ॥ पृषदिव पृषदिन्दुर्यस्य नास्ति से उक्तर्भपृषन् । नुम् कान्द्रसः । कचित्कचिन्नानको भवतीत्यर्थः ॥ परिवर्गा विच्छेदः । निकाषो निकषणम् । तौ यया न भवतस्त्रयानकौत्यर्थः । णुसुलन्तो वा । णकारण्कान्द्रसः ॥

### उपरिष्टाद्भ्यज्याधस्तादुपानितः । ४ ।

त्रधस्तादञ्जनं इस्तेन पर्यावर्तनप्रतिषेधात्। तथा इस्तेनाधस्तादुपा-नकीति सत्याषाढः॥

चतुर्हीचा पौर्णमास्यां हवींष्यासाद्येत्यच्चहे।चा-मावास्यायाम्। ५ ।

युगपदासादनं सर्वेषामसंभवे बादित्तर्भन्तस्य ॥

प्रियेण नामा प्रियं सद श्रासी देति यदन्य इविदीर्श-पूर्णामासिकेभ्यस्त देतेनासादयेदिति विज्ञायते । ई ।

केचिनु प्राक्षत एव इविरामादने मन्त्रमेतं विद्धति । तिवरामार्थ-मस्य वैक्षतत्वप्रदर्भनम् । तेनास्य विक्षत्यर्थमुत्पन्नताद्भिष्ठस्यनूहः । एकवचनं तु त्रयं यज्ञः समसददित्यादिवयज्ञादिरूपेण इविःसमुदा-याभिधानं द्रष्ट्यम् ॥

च्रपरेण सुचः पुरे।डाशावासादयति । ७।

गतः ॥

### उत्तरी देाही। ८।

कस्मादुत्तरौ । सुग्ध्य इति ब्रूयात् तासासेवावधिलेनाधिकारात् । पुराडाश्राभ्यां वा रौद्र उत्तर इत्यादाववधिमत्तया क्रतस्यायव-धिलदर्भनात् ॥

श्रिप वा मध्ये वेद्याः सांनाय्यकुम्भ्यौ संद्धाति पूर्वं श्रुतमपरं दिध । श्रुश्रेने ब्युदृहित दक्षिणस्यां श्रोण्यां श्रुतमासादयत्युत्तरस्यां दिध । १ ।

इस्तस्ये एव कुरम्यौ मक्तदेदिमध्ये मंश्लेय नतस्ते युदूहित विभज्य गमयति॥

त्रयं वेदः पृथिवीमन्विवन्दतुष्ठा सतीं गहने गह्न-रेषु। स विन्दतु यजमानाय लेकिमच्छिद्रं यज्ञं सूरि- कर्मा करेात्वित्यग्रेगोत्तरेग वा ध्रुवां वेदं निधाय वेद्यन्तान्परिस्तीर्थ हेातृषद्नं कल्पयित्वा सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यते। १०।

वेदिं परिस्तीर्थेति यावानर्थसावानेव वेद्यन्तान्परिस्तीर्थेति। यदा यत्र इतींपि सादितानि तान्वेदिप्रदेशानित्यर्थः। तथा सति महा-वेद्यामिप परिता इतींपीदं स्तरणं न परिता वेदिमिति सिद्धं भवति। सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यते तदर्थिमिश्वाधानादि प्रक्रमते॥

> दत्येकादशी कण्डिका। दति त्तीयः पटनः॥

श्रग्नये समिध्यमानायानुब्रूहोति संप्रेष्यति समिध्य-मानायानुब्रूहोति वा। १।

ब्रूहीत्युकारः भावियतयः॥

पञ्चदश सामिधेनीरन्वा ह। २।

होतिति शेषः । परिभाषायामयं पञ्चदशकत्यः सर्वेषामविशेषेणोकः पञ्चदश सामिधेन्यो दर्शपूर्णमासयोरिति । स एवात्रानूदिता वच्छ-माणैः कर्ल्णैर्विकल्पार्थं तेन राजन्यवैश्वबद्धयाजिकर्ल्पेरिप स विकल्पते ॥

चींसचानित्युक्तम्। ३।

चौंकृचानित्यनुवाने नित्याः। काम्या नैमित्तिकाञ्च सामिधेनीकल्या उकाः। ते ऽपि यथात्राह्मणमनुसंधेया इत्यर्थः॥

प्रण्वेप्रण्वे समिधमाद्धाति । ४।

गतः ॥

सामिधेनीविष्टडौ काष्ठानि विवर्धन्ते। प्रतिइसमा-नासु प्रकृतिवत्। पू।

दृद्धिच्चामौ पञ्चदशापेचया । प्रकृतिवरप्रकृत्या पाञ्चद्रश्चेन तुन्त्यमित्यर्थः । एतदुकं भवित चौंकृचाननुब्रूयात् । एकां सामिधेनौं
चिरन्वाचेत्यादिषु सामिधेनौच्चाचे न समिधामिप च्चास उकः ।
किं तु ताः पञ्चदश्चैव समशो विभज्याधेया दृति । वन्त्यति च पिञ्चायां
समश्च दश्चं चैधं विभज्य चिराद्धातौति । परिधानौयायामाधेयाः
शिष्टा दत्यन्ये ॥

सिन्दो अप्र श्राहतेत्यभिज्ञायैकामनूयाजसिमधम-विश्रिष्य सर्विमधाश्रेषमभ्याद्धाति परिधानीयायां वा ६। परिधानीयोत्तमा ॥

वेदेनाग्निं चिरुपवाच्य खुवेण धुवाया आज्यमादाय वेदेनेापयम्यासीन उत्तरं परिधिसंधिमन्ववहृत्य प्रजा-पतिं मनसा ध्यायन्दिखणाप्राज्वस्रजुं संततं ज्योतिष्म-त्याघारमाघारयन्सर्वाणीधाकाष्टानि संस्पर्भयति। ७। उपवाजनसुपवीजनम् । तचादृष्टार्थं न तु दीष्टार्थं चिरिति निय-मात् उदकसुपवाज्येत्यवस्ये सत्याषाढवचनाच । तस्मादवस्ये ऽपीव्यते ॥ परिधिसंधिमन् तेन मार्गेणावच्चत्य प्रपाद्य प्रजापतिं मनसा ध्यायन्देवतालेन तस्मान्मनसा प्रजापतये जुङ्कतीति श्रुते: ॥ च्छजुमवक्रम् । संततमविच्छिन्नधारम् । ज्योतिमति ज्वलत्यग्नौ । श्राधारयन्दीर्घधारां कुर्वन् ॥

त्राघारयार्वदत्यृजू प्राच्ची हे।तव्यी तिर्यच्ची वा व्यतिषक्तावव्यतिषक्ती वा । ८ ।

श्राघारयोरेतान्विकल्णान्वदित ब्राह्मणम्। के ते । ऋजू प्राञ्चावि-त्येकः कल्पः। तिर्यञ्चौ मिथो व्यतिषकाविति दितीयः। तावेवाव्य-तिषकारुजू दति त्वतीयः॥

सुवेणा ज्यस्थाल्या आज्यमादायाण्यायतां धुवा घते-नेत्यवदायावदाय धुवामाण्याययतीति सार्विचिकम्। १। प्रतिसुवमाणायनं वीपावचनात्। सार्विचिकमिति न नेवलमाघारे किंतु सर्वेश्वेत कर्मसु यत्र शीवादवद्यादित्यर्थः। मन्त्रसु प्रकरणादे-धिक एवाणायन दृत्येके॥

त्रमीत्परिधींश्वामिं च चिस्तिः संमृड्ढीति संपे-ष्यति । १० ।

गत: ॥

दति दादशी किष्डिका।

द्रथासंनहनैः सहस्प्यैक्टितस्प्यैवीप्रीधो ऽनुपरिक्रामं परिधीन्यथापरिधितमन्वयं विस्तिः संस्ट्रचाग्ने वाजजि-दाजं त्वा सरिष्यनां वाजं नेष्यनां वाजिनं वाजितां वाजजित्यायै संमाज्यीग्रमनादमनाद्यायेति विरिधं प्राच्यम्। १।

श्रनुपरिकामं तंतं परिधिदेशं गला । यथापरिधितं येन कमेण परिहितास्तेन क्रमेण । धकारण्कान्द्यः । श्रन्वग्रं मूलादारभ्याग्रात् ॥

भुवनमसीत्ययेग धुवां जुह्नं वाञ्जिलं कत्वा जुह्ने-हीति जुह्नमादत्त उपसदेहीत्युपभृतम् । २ ।

श्रञ्जिलिराइवनीयनमस्कारार्थः। मन्त्रिलङ्गान्तसा एव नमस्करे।-तीति मन्त्रविधिवाक्यभेषात् श्राइवनीयायाञ्जिलं करोतीति भारदा-जवचनाच । दिचणस्य व्याप्टतलात्मव्येनादानसुपस्तः। तथा सव्येनो-पस्तमित्येव वौधायनः॥

सुयमे मे ऋद्य घताची भृयास्तं खावतौ स्नपावता-वित्युपस्रति जुद्धमत्याद्धाति । ३ ।

त्रवादधाति खापयति ॥

मुखता ऽभिह्तय मुखत उपावहरति। ४।

त्रवादधत् जुह्रसुपस्ति सुखेनाभिह्त्याभिमुखं ह्लात्यादधाति । तया हे।भार्धमुपावहरन् स्वत एवे।पावहरति त्रपादने॥

# सर्वचैवमत्याधानापावहर्गो भवतः। पू।

श्रन्यत्राप्यत्याधानापावहरणे एवमनन्तरोक्तप्रकारेण सुखता भवतः। मन्त्रस्तु प्रकरणादाघारार्थ एवेष्टो नान्यत्र॥

न च संशिज्जयित नाभिदेशे च सुचौ धारयित। ई। चम्रदादेतदिप दयं सार्विचिकम्। संभिज्जयित मञ्दाययित ॥

श्रमाविष्णू मा वामवक्रमिषमित्ययेण सुचा ऽपरेण मध्यमं परिधिमनवक्रामं प्रस्तरं दक्षिणेन पदा दक्षि-णातिक्रामत्युदक् सब्येन। ७।

त्रमनवकाम पदा प्रस्तरमनवक्रम्यानवक्रम्य । द्विणेन सक्येनेति तथोः प्राथम्यनियमः त्रमनवक्रामसित्याभीचण्यवचनान् । त्रयमपि मन्त्वजें सार्विचिको विधिः । तथा चोत्तरच वच्यति ॥

एतदा विपरीतम्। ८।

सच्चेनातिक्रम्य दिच्णेन प्रत्याकामतीत्यर्थः॥

विष्णो स्थानमसीत्यवतिष्ठते। १।

गतः ॥

अन्तर्वेदि दक्षिणः पादे। भवत्यवद्यः सव्यः। १०।

दिचिणावद्यः सयः । तत्पार्विषस्यृष्टाङ्गुलिरित्यर्थः ॥

श्रथोर्ध्वस्तिष्ठन्दक्षिणं परिधिसंधिमन्ववहृत्य। ११।

इति जयोदग्री कण्डिका।

समार्भ्योध्वा अध्वर इति प्राच्चमुदच्चमुजुं संततं च्चोतिषात्याघारमाघारयन्सर्वाणीधाकाष्टानि संस्पर्भ-यति।१।

जधीं ऽप्रकः। ग्रेषस्तु वाखातः पूर्वाघारे। तत्राघारे धारायां चादिसंयोग इति न प्रसार्तव्यम्॥

यं कामयेत प्रमायुकः स्यादिति जिद्धां तस्येत्यक्तम्।२। प्रमायुके। मरणधर्मा । जिल्लां वक्रम् ॥ ब्राह्मणप्रदर्भनम् जुलादरार्थम् ॥ जर्धमाघार्य विच्छिन्द्याहेष्यस्य । ३।

ऊर्ध्वमाघार्च नाभिदेशादुर्धसुद्गुहीतया खुचा धारामारस्य मध्ये विकिन्दात्॥

व्यवखा। ४।

इतद्ती विकिरन्वा धारां विकिन्दादिव्यर्थः । णकारण्कान्द्रमः । यजमानसादेखलानेवं विच्हेत्तव्यमिति भावः॥

न्यच्चं दृष्टिकामस्य । ५ ।

न्य मं नाभिदेशानीचैः मत्या स्वाघारयेदित्यर्थः॥

हे घारयेत्ये ने । ई ।

नीचेराघारे। देखसा । तसादर्जनीय दतीक दति भावः॥

जर्थमाघारं स्वर्गनामस्य सूयिष्ठमाहृतीनां जुहु-यात्। ७।

पूर्ववदूधीं मशाइतीनां मध्ये सृचिष्ठं च खर्गकामस्य जुड्डयात्॥

त्रिप वा नाधारयेन्यूर्वार्धे मध्ये पश्चार्धे वा जुहु-यात्। ८।

नाघारयेदित्याघारगुणप्रतिषेधः । दीर्घधारादिसंयोगादयो धर्मा न भवन्तीत्यर्थः ॥

हुत्वाभिप्राणिति। १।

श्राघारखोपरि श्रिकति॥

बह्दा इति सुचमुद्गृद्य पाहि माग्ने दुश्वरितादा मा सुचरिते भजेत्यसंस्पर्भयन्सुचौ प्रत्याक्रामति । १०।

एते एवाक्रमणप्रत्याक्रमणे मन्त्रवती भवतः । ११ । इत्यमन्यत्र मन्त्रपर्युदासात्तते ऽन्येषामाक्रमणप्रत्याक्रमणधर्माणां सार्व-चिकलं स्पष्टीकृतं भवति । सुचौरसंस्पर्धननियमनं मन्त्रश्चाचैवेय्यते प्राण त्राधारः यत्संस्पर्धयेदिति तन्त्रिन्दार्थवादस्याधारसंयोगात् ॥

मखस्य शिरो ऽसीति जुह्ना भ्रुवां दिस्त्रिवी सम-निक्ता १२। ध्रवेति ध्रवास्यमाच्यं बच्यते च्योतिषा च्योतिरङ्गामिति बिङ्गात्॥

उन्नीतं राय इति सुवेग भ्रवाया आज्यमादाय सुवी-राय स्वाहेति जुह्रमभिघार्य जुह्नो ऽपादाय यज्ञेन यज्ञः संतत इति भ्रवां प्रत्यभिघार्यायतने सुचौ सादियत्वा । १३।

#### इति चतुर्दशी कि खिका।

क इदमध्यर्भिविष्यित स इदमध्यर्थभिविष्यित यज्ञी यज्ञस्य वागार्त्विज्यं करेातु मन आर्त्विज्यं करेातु वाचं प्रपद्ये सूर्भवः सुवर्विष्णो स्थाने तिष्ठामीतीधासंनहनानि स्प्य उपसंग्रह्य वेद्याश्च रुणमञ्चन्तमादायोत्तरतः प्रव-रायावतिष्ठेते पूर्वी ऽध्वर्युरपर आग्नीधः । १।

जुक्को जुक्काः । उपभंग्रह्योपश्चेय । श्रयन्तं वेद्या श्रविगतमन्तं वेद्यन्तस्यमूलमिति यावत् वेद्या श्रविगतान्तं वा । उत्तरतः वेद्या एवात्तरतः । तचोत्तरत उत्कर इति तु भारदाजवीधायनौ । प्रवराय प्रवरं वक्तुं तिष्ठति तिक्किलान्त्रस्य । व्यविहितेनायवितिष्ठेते इत्यनेनान्वयः ॥

इधासंनहनान्याग्रीध्रो उन्वारभ्य क इद्मग्नीद्वविष्यति स इद्मग्नीद्वविष्यतीति मन्त्रं संनम्ति । २ । द्रभसंनद्दनान्येवाग्नीश्री उन्वार्भते न स्फाटणे॥

ब्रह्मन्प्रवरायात्राविष्यामीति ब्रह्माणमामन्त्र्यात्रा-वया त्रावय त्रावयामात्रावयेति वात्रावयति । ३।

श्रव हतीयो निगद्द्यचरश्रत्यां प्रणवादिः॥ तेषु चाद्ययोरग्नीत्प्रेषणे परस्य चेति प्रथमदितीयावचौ अवेते नान्यच। तावेवादाहत्याचैवायं अत दत्यत दति नियमात्। केचिन्तु चतुर्थे ऽपि प्रणवादुत्तरौ आवयन्ति प्रथम एव निगदः प्रणवाधिक दति कला॥

त्रमतु श्रीषडित्यामीभ्रो ऽपरेगाेेे लारं दक्षिणामुखस्ति-ष्ठन्मणं संमार्गात्र धारयन्प्रत्याश्रावयति । ४ ।

संमार्गा इधारंनद्दनानि । तेषां स्त्राख च धार्षं प्रवरादन्यचेति इष्ट्यं प्रवरे तेषामध्यर्पुणा धृतलात् । श्रीषडित्यौकारं भावयति ॥

त्रामीभें सामे। ५।

सामे लाग्नीभागारे तिष्ठन्॥

सर्वचैवमाश्रुतप्रत्याश्रुते भवतः। ६।

श्राश्रुतमाश्रावणम् ॥

इति पञ्चदशी कण्डिका। इति चतुर्थः पटलः॥

### त्रनपव्याहरनाः प्रचरन्ति। १।

मन्त्रादन्यस्य वचनमनपव्याद्यारः । तमवदानाद्या प्रदानान्न कुर्युः सर्वे प्रचरितारः । एतदेव प्रपञ्चयति ॥

श्रात्राविषयनान्यदाश्रावणाद् ब्रूयादाश्राविते ना-न्यदामीधः प्रत्याश्रावणात्। प्रत्याश्राविते नान्यदध्वर्यु-र्यजेति वचनाद्यजेत्युक्ते हे।ता नान्यदण्कारात्। २।

गतः ॥

यद्यन्यद्ब्र्यात्युनरेवात्रावयेत्। ३।

यद्येतेषां कश्चिदपञ्चाहरेत्पुनरेवात्रावणादि सर्वमावर्तयेत्। तचा-त्रावणमाचवचनं तस्मिनुक इतरेषामर्थसिद्धलाभिप्रायम्॥

व्याह्नतीर्वा जपेत्। ४।

श्रपयाह्योति ग्रेषः ॥

जर्धज्ञमासीनं होतारं व्योते ऽग्निर्दे वे। होता देवा-न्यस्रदिदांश्चिकित्वान्मनुषद्भरतवदमुवदमुवदिति यथा-पेया यजमानः । ५ ।

देवहे। हिर्पेण खरूपेण च मानुषस्य हे। तुर्देवे ज्याप्रार्थनं वरण-मग्निर्देवे। हे। तेत्यादिमन्त्र लिङ्गात्। ब्राह्मणे च य एव देवानां होता तं वृणीत दति स्वनात् पर्द्धसमयोर्देवं च मानुषं च होतारौ व्रवेति वचनाच । यथार्षेयः यस्य यजमानस्य यः प्रवरः प्रवरकाण्डे दर्शितसास्य तचोक्तानृषीनसुवदसुवदिति कीर्तयन्होतारं वृणीते यावन्तः सुरिति । यथा जमदिशवदौर्ववङ्गुगुवदित्यादि ॥

### चीन्यथर्षि मन्त्रज्ञते। हणीते । ई।

यस्य यजमानस्य य ऋषयो गोत्र ऋषिलेने।पास्यायन्ते मन्त्रकृतस्य नांस्तीनृणीते कीर्तयतीत्यर्थः॥ श्रत्र चाविश्रेषेण चीनृणीत इति वचनात्पञ्चार्षेयस्यापि त्रयाणामेव वरणम्। एकद्वार्षेययोस्त त्रया-णामभावानिष्टत्तिरेवार्षेयवरणस्यापन्ना। तत एव च हेताः कर्म-ण्वेवानिधकारस्वयोरित्यन्ये। यन्तेकं दृणीते दौ दृणीते चीन्वणीत इति तद्पि चिलविधरेवावयुत्यानुवादं मन्यन्ते। तथा चात्र्यार्षे-यस्याद्दानं स्थादिति मीमांसकाः॥

### अपि वैकं दी चीन्पञ्च। ७।

श्रिप वा यथासंभवं मन्त्रक्षता वृणीते। एकसेकार्षेयो दौ ह्यार्षे-यस्त्रीं स्थार्षेयः पञ्च पञ्चार्षेय दति। तथा चायलायनः यजमान-स्थार्षेयान्प्रवृणीते यावनाः स्थुरिति॥

## न चतुरा वृशीते न पञ्चातिप्रवृशीते। ८।

तच चतुर्ऋषिमंभवे पञ्चभ्यो अधिकिधिमंभवे च न तेषां वर्ण-मित्यर्थः । श्रयवाचैकं दे। चीन्पञ्चेति नियतविधानादेव संख्यानार-खाप्राप्तेर्ज्ञासुय्यायणविषयः प्रतिषेधः । तख दि गोत्रद्वयवरणाचतुः-षद्वादिवरणं प्राप्नोति॥ यथाद मत्याषाढः दिगोत्रस्य चीन्त्वीनेकै- कसाद्गीचादिति । कयं तर्द्धस्य वरणिमिति चेत्तत्तु प्रवरे दर्भिष्यस्ते । श्रय द्वासुय्यायणानां कुलानामिति ॥ श्रायलायनञ्चाह तेषासुभयतः प्रवणीतैकमितरता दावितरतः दे। वेतरतस्त्रीनितरतः । निह चतुणीं प्रवरे। ऽस्ति न पञ्चानामितप्रवरणिमिति ॥

इत जर्ध्वानध्वर्धृर्वणीते उमुता उर्वाचा होता । १ । इतः प्रवरादारभ्य श्रमुतः परस्तादारभ्य । तच्चोभयं प्रवरेषूदाह-रिव्यति ॥

पुराहितस्य प्रवरेण राजा प्रदणीते । १० । प्रवरकाण्डपठितानामेव विधीनामिहोपदेश श्रादरार्थी द्रष्टवः॥

ब्रह्मखदा च वश्चद्वाह्मणा त्रस्य यज्ञस्य प्रावितार इति प्रवर्श्ययमाच । ११ ।

प्रवर्शेषः प्रवर्निगद्स्य शेषः ॥

श्रीप वा नार्धेयं रुगोते। मनुविद्त्येव श्रूयात्। १२। ददं च मंनिह्नितराजन्यविषयम्। श्रीण वा यथोक्तं प्रवरं न रुगोते किं तु तत्स्थाने मनुविद्त्येतावर्श्रूयात्॥

सीदित होता। १३।

हे।तुरासनकालविकल्पार्थं वचनम्। त्रासीनं वा हे।तारं हणीते हता वात्र काले निषीदति॥ हे।तुरुपांशु नाम यह्णाति मानुष दत्युचैः । १४ । गतः॥

वेद्यां तृगमिपस्जिति । १५ ।

यद्यन्तमानं हणं तत्रह्यपिस्जिति॥

इति षोडग्री कण्डिका।

प्रतवित शब्दे जुद्धपश्चतावादाय दक्षिणा सछद्तिकान्तो प्रपरेणाघारसंभेदं पञ्च प्रयाजान्प्राचा यजित।१।

घृतवित शब्दे घृतविदिति शब्दे श्रथवा घृतशब्दवित घृतवतीमित्यसिन्
शब्द उत्त दत्यर्थः । यथा यहुतवत्यदमनूच्यत दति॥ सछदितिज्ञान्तो

न तु प्रतिप्रयाजम् । श्राघारसंभेद श्राघारयोर्थितिषङ्गदेशः । प्राचः
प्रागपवर्गान् ॥

प्रतिदिशं वा सिमधः पुरस्तात्तनूनपातं दक्षिणत इडः पश्चादिक्तित्तरतः स्वाहाकारं मध्ये। २।

प्रतिदिशं वा यजत्यपरेणवाघारसंभेदम्॥

सर्वान्वैकथ्यम् । ३।

ऐकथमिति थमुञो रूपमेकधा। एकस्मिन्देश इत्यर्थः। त्रपरेणा-धार्गंभेदमित्येव ॥ त्रात्रावमात्रावं प्रत्यात्राविते सिमधे यजेति प्रथमं संप्रेष्यति । यज यजेतीतरान् । ४ ।

प्रथमं संप्रेष्यति प्रथमं प्रयाजं प्रति हे। तारं संप्रेष्यतीत्यर्थः । इत-रानित्येवसेव योज्यम् । ननु किंदेवत्याः प्रयाजाः । तत्राह वैधायनः ऋतुदेवताः खलु प्रयाजा भवन्तीति । मन्द्रवर्णस्य भवन्ति । तथा वसन्तम्द्रतनां प्रीणामीत्यादि ब्राह्मणाच ॥

यं कामयेताभितरं वसीयान्स्यादित्यभिकामं तस्य जुडुयादवतरं पापीयानिति प्रतिकामं न वसीयान पापीयानिति समानच तिष्ठन्। ५।

श्रभितरं सुतराम्। वधीयान्पृष्टः। श्रभिकामं प्रतिप्रयाजं किंचिदन्त-रमग्निमभिक्रम्याभिक्रम्य। श्रवतरमवद्यष्टतरम्। पापीयान्द्रिद्रः। यः पुरा भद्रः सन्पापीयान्स्यास पुनर्वस्वोरग्निमादधीत पुनर्वेनं वामं वस्तपावर्तते भद्रो भवतीति लिङ्गात् तथा तस्माच्छ्यांमं पापीयान्पश्चादन्वेतीति लिङ्गाच। प्रतिकामं श्रग्नेः प्रतीपं कान्या। समानव तिष्ठन् उभयथायकामन्तेकच स्थितः॥

चीनिष्वार्धमौपभ्रतस्य जुह्नामानीयात्तराविष्वा प्रत्या-क्रम्य शेषेण भ्रुवामभिघार्यानुपूर्वं हवींष्यभिघारयत्यु-पस्तमन्ततः । ई ।

श्रवापि ध्रुवासुपस्तिमित्याञ्चलचणा पश्रा नेापस्तिमिति लिङ्गात्। इवौं खुत्यत्ति क्रमेणाभिघारयति ॥

न हवीं ष्यभिघारये द्वेष्यस्य । श्रायतने सुचौ साद-यति । ७ ।

गतौ ॥

इति सप्तद्भी कष्डिका । दिति पञ्चमः पटलः ॥

श्राग्नेयः सौम्यश्राज्यहविषावाज्यभागा चतुर्यहीता-भ्याम्। १।

स्राज्यभागे। नाम कर्मणी। तावाज्यद्दविष्की। चतुर्ग्रहीताभ्यां चाज्याभ्यां कार्या॥ स्रयाज्यभागप्रसङ्गात्सर्वान्दर्विहामसाधारणान्धर्मानाद॥

जमदग्नीनां तु पञ्चावत्तमष्यजामदग्न्यो जामदग्न्य-मामन्य पञ्चावत्तं कुर्वीत सर्वच । २ ।

यचयत्र चतुरवत्तचोदना तच जमदिश्रगोचाणां पञ्चावत्तं भवति
यथा यचतुरवत्तं जुहातीत्यादी। तथाजामदम्यो ऽपि पञ्चावत्तमिच्छञ्चामदम्यमनुज्ञाण पञ्चावत्तं कुर्वीत। सार्विचिकमिति वच्छमाणेनैव सिद्धे सर्वचेति वचनमसंदेहार्थम्। केचित्तु सर्वचेति वचनाद्विहासेव्यपि चतुर्यहीतवत् पञ्चग्रहीतिमच्छिन्ति। तद्युक्तमदविहासाधिकारात्। तथाज्ञतीः प्रक्रत्य याच्यापुराऽनुवाक्यावतीषु
चतुरवत्तपञ्चावत्ते पञ्चावत्तं जमदिश्लीनां चतुरवत्तमितरेषां गोचाणामिति सत्याषाढादिभिर्थकवचनाच। तसाद्विहासेषु चतुर्यहीत-

चोदनायां पञ्चावित्तना ऽपि चतुर्ग्रहीतमेव भवति न पञ्चग्रहीतम्। ग्रिग्निहोत्रे तु वचनाद्भवति ॥

श्रवद्यनमुषा श्रनुब्रूहोति पुरेाऽनुवाक्यां संप्रेष्यति। श्रवदायावदाय सुवेण प्रस्तरबर्हिः समज्य जुह्मपश्रता-वादाय दक्षिणातिकम्याश्राव्य प्रत्याश्राविते ऽमुं यजेति याज्यामिति सार्वविकम्। ३।

श्रवद्यन्तवदाने प्रकान्त द्रत्यर्थः । जुङ्गासुपसीर्थं सेमाय पित्नते उनु खधेति संप्रेथितीति लिङ्गात्॥ श्राष्टाय भ्रवां प्रसारवर्षिषी समनिता याच्यां संप्रेथितीत्यन्वयः । तद्थें हे।तारं संप्रेथितीत्यर्थः॥

उत्तरार्धपूर्वार्धे ऽमये जुहाति । ४।

गतः ॥

दक्षिणार्धपूर्वार्धे सामाय समं पूर्वेण । ५ । यत्र इतः पूर्वेणाक्यभागेन दक्षिणमिव चकुः सब्येन समे। भवति तत्र जुहोति ॥

उमे च्योतिषाति। ई।

उमे एते श्राइती मार्चियशे जुहाति। न वद्यमाणाइतिव-द्वतार्चिषीत्यर्थः॥

पूर्वमाज्यभागं प्रति सुचावात्ते न निद्धात्या स्विष्ट-कृतः। ७। श्राज्यभागं प्रति तत्काले । ततश्चात्तायामेव सुचि प्रक्रते प्रधाना-वदानदर्भनादनाज्यभागे ऽपि पद्मप्रायणीयादाविस्नाले सुचा-वादीयेते ॥

श्राज्यभागावन्तरेगोतरा श्राहुतीर्जुहै।ति। ८।

श्राज्यभागदेशयोर्भध्य एवेतरा श्रद्विहामाङ्गतीर्जुहोति न बहि-स्ताभ्याम्। श्रद्विहामाङ्गतीनां तु देशो वच्छते॥

प्रत्याक्रम्य जुह्वामुपस्तीर्य मा भेमी संविक्या मा त्वा हिंसिषं मा ते तेजो ऽपक्रमीत्। भरतमुद्धरेम-नृषिच्वावदानानि ते प्रत्यवदास्यामि। नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीरित्याग्नेयस्य पुरे।डाश्रस्य मध्यादङ्गुष्ठ-पर्वमाचमवदानं तिरीचीनमवद्यति। पूर्वार्धाद्वितीय-मनूचीनं चतुरवत्तिनः। पश्चार्धात्तृतीयं पच्चावत्तिनः।६। श्रृङ्गुष्ठपर्वाङ्गुष्ठस्थोत्तमं काष्डम्। तिरीचीनं तिरश्चीनं तिर्यमिर-ङ्गुख्यङ्गुष्ठैरिति यावत्। श्रृत्चीनं प्राचीनं प्रागायतरङ्गुख्यङ्गुष्ठैर्दितीयं ततीयं चेत्यर्थः। तथोस्तु नावदानमन्त्रस्थाद्यत्तरपादानद्रयामि-धायिलात्तदेकलाच। न चावदानदिले निवर्तते जात्यास्थायां बद्धवचनात्॥

असंभिन्दनांससंहिताम्थामङ्गुलीभ्यामङ्गुष्टेन च पुरेा-डाणस्यावद्यति । १० ।

दत्यष्टादशी कण्डिका।

## स्वेणाज्यसांनाय्ययाः। १।

श्रमंभिन्दन्तवदानदेशावसंकिरन्। दयोरवदानदेशयोर्मध्ये कियांश्चिद्देशः स्थाप्यत दत्यर्थः॥ मांससंहिताभ्यामनखसंहिताभ्यामङ्गुष्टेन चानेन च सुवेणावद्यति। इस्तेनावद्यतीत्यविशेषचोदितौ सुवहस्तौ द्रवकित-नयोर्हविषोः सामर्थान्त्रयम्येते। तेन सांनाय्यविकारे ऽपि वपादौ इस्त द्रस्यते पुराडाश्चविकारे ऽपि यवाम्बादौ सुवः॥

श्रानुजावरस्य पूर्वाधात्पृथममवदानमवदाय पूर्वाधे सुचा निद्ध्यात्। मध्यादपरमवदाय पश्चाधे सुचः। २। यो उन्यतेजस्वात्ममानजातीयानामनुगन्ता भवति स श्रानुजावरः प्रजापितिरित्रमस्जतानुजावरं देवानामित्यनुवाके तथावगमात्। तस्य चाग्रगमनं परीषाता उयं विधिः। रन्हो वे देवानामानुजावर श्रामीदिति प्रकृत्यानुजावरस्य विधिमुक्ता स एवनमगं समानानां परिणयतीति फलासानादिश्वनौ वे देवानामानुजावरौ पश्चेवागं परिणयतीति प्रकृत्य तावेवेनमगं परिणयत इति श्रवणाच । तसान्त्राम्य एवायं कन्यः॥

पूर्वप्रथमान्यवद्येष्डच्येष्ठस्य च्येष्ठिनेयस्य या वा गत-श्रीः स्यात्। ३।

चोष्ठा प्रथमाढा भाषा तस्याः पुत्रो चौष्ठिनेयः। तस्य प्रथमजस्य गतिश्रयस्य पूर्वार्धात्प्रथमान्यवदानान्यवद्योदिति नैमिक्तिका विधिः॥

अपरप्रथमानि कनिष्ठस्य कानिष्ठिनेयस्य या वानु-जावरे। या वा बुसूषेत्। ४। श्रवाद्य पत्तो नैमिन्तिकः उत्तरौ काम्यौ मध्यमय पूर्वेणानु-जावरकत्येन विकत्यते। कानिष्टिनेयो चौष्टिनेयेन यास्थातः। बुभ्दषेङ्गवितुमिच्छेत् भृतिकाम इति यावत्॥

श्रथ यदि पुरोहितः पुरोधाकामा वा यजेत पूर्वा-धात्यथममवदानमवदाय पूर्वार्धे सुचा निधाय पूर्वार्धे ऽग्नेर्जुहुयात्। ५।

पौरेाहितां पुरेाधा । दितीयहतीययोगवदानयोर्निधानदेशावचना-दनियमः ॥

अवदानान्यभिघार्य यदवदानानि ते ऽवद्यन्विका-माकार्षमात्मनः। आज्येन प्रत्यनज्ञ्येनत्तत्त आप्यायतां पुनरिति इविः प्रत्यभिघार्याग्नये ऽनुब्रू ह्यिं यजेति संप्रैषो। ई।

त्र्यादिति श्रेषः॥ ननु सामान्यतः। प्रागेव विहितस्य याज्यानु-वाक्यासंप्रेषस्य पुनर्विधिः। किमर्थम्। केचिदाङः तत्र तावद-वद्यन्संप्रेय्यतीत्यवदानसमयानुवाक्यासंप्रेषविधिरङ्गविषयः प्रधानविष-यस्त्रयं प्रत्यभिघारणोत्तरकालविधानार्थं इति। तद्युक्तं तत्र सार्विकमित्यनेन विरोधात् स्त्रिष्टक्रत्यभिघारणोत्तरकालं तद्यन-विरोधादत्र च याज्यासंप्रेषोपादानवैय्य्यात्तस्य च क्रमार्थताया-मात्रावणप्रत्यात्रावणयोक्ष्तक्षंप्रसङ्गान्यन्त्रत्राञ्चणस्रत्रलङ्गविरोधाच॥ पुराडाश्रानामवदीयमानानामनुत्रृहोति। एन्द्रस्थावद्यन्त्र्यादिन्द्रायानु-त्रृहोति जुङ्गासुपस्तीर्यं सामाय प्रित्यमते ऽनु स्वधेति संप्रेय्यतीत्यादि। तथोपसीर्थ दिसणस्य पुरे। डाशस्य पूर्वाधादवद्यना हा यथे उनुत्रू ही त्येव बीधायनः ॥ तसान्न युक्तः पूर्वे। क्रक्रमक्तस्यः अन्यन्तु मतम्। याज्यान् वाक्ययोर्मूर्धिलङ्गलादयये मूर्धन्वते अग्निः मूर्धन्वन्ति मा भृतां मंग्रेषावित्येवमर्थिमदं वचनमिति । तदप्ययुक्तं यदायेयो उष्टाकपाल दत्युत्पन्तावस्रुतस्य गुणस्य देवताविश्रेषणलेन दुराशङ्कलादितस्याज्य-भागयोरयये व्यन्ने उग्नये वधन्वत दति लिङ्गानुगुणदेवतादेश-प्रमङ्गाच ॥ तस्मात्पूर्वमसुश्वा अनुत्रूच्यमं यजेति सामान्यते। निर्दिष्टस्य देवतादेशनस्य विश्वेषतः प्रदर्शनमाचमेतदिति । नातीवाच क्रेष्टयमा-यश्वाद्याच्यां उपि वस्त्वनत्य मंग्रेषविधिः से। ऽपि कचिद्वेवता-प्रदर्शनार्थः कचित्रसंग्रेषस्य स्पविश्वेषप्रदर्शनार्थः कचित्रसंविक्तस्य प्रदर्शनार्थः कचित्रसंदेष्टार्थं दति यथासंभवं द्रष्टयम् ॥

त्राच्यं प्रश्वात्यापिद्धदिवाप्रक्षिणन्हुत्वाच्येनान्वव-श्वातयति। ७।

खुगातमाञ्चं प्रथमं सावधिलाग्नौ प्रास्तं पुरे। डाग्रमपिद्धदिव खगयन्त्रिव सुचा तं श्रप्रचिणन्नहिंसन्डलाञ्चश्रेषमन्ववस्नावयति॥

श्राघारसंभेदेनाहुतीः प्रतिपाद्यति । ८।

श्राचार्व्यतिषङ्गदेशेनाङ्कतीः प्रतिपाद्यति प्रवेशवतीत्वर्थः। श्रथ वा प्रतिपाद्यति प्रक्रमयति प्रथमाङ्कतिं तच जुहातीत्वर्थः॥

सुच्यमाघारमभिजुहोति पूर्वीपूर्वी संहिताम्। ८। एवं प्रतिपाद्य सुचाघारस्वोपरि पूर्वीपूर्वीमाङ्गति परस्परसंस्रष्टां जुहाति। पूर्वश्रब्दो ऽत्र पूर्वे। त्ररायां दिशि गौणो द्रष्ट्यः। त्रत एव वात्र पूर्वविप्रतिषेधादैक ल्पिका विभौ विधी द्रष्ट्यो॥ तथा खुच्यमाघारमभिजुहाति पूर्वे। पूर्वे। वेत्येव सत्याषाढभारदाजो। बौधायनस्वाह खुच्यमाघारमभिजुड्यादित्यौपमन्यवे। मध्ये प्रदिचणं मण्डलीकारमिति राथीतर इति॥

यं दिष्यात्तं व्यूषन्मनसाहृतीर्जुह्यात्।१०। यं दिबाद्यजमानसं मनसा व्यूषन्तद्धिंसामभिष्यायित्रवर्थः॥

यदा वीताचिलें लायतीवाप्तिर शाहुतीर्जु होति। ११। खेलायतीति जिल्डो यङ्नाइटि वात्ययेन परसीपदमीकारस्य चाकारः। यङ्जुगन्नादा प्रष्मृद्धिश्च वात्ययेन कान्द्रसवात्॥ यथा पुष्करपर्णे वातो भ्रतो उलेलायदिति। कालादिषु वा खेलेतिपाठो द्रष्ट्यः॥ यदा प्रान्ताचिरङ्गारेषु खेलीयमान दव विस्फूर्जत्यप्रिस्तदा जुहोती- त्यर्थः। वच्चिति च यदङ्गारेषु व्यवप्रान्तेषु खेलायदीव भातीति॥

त्राज्यहिवरपांशुयाजः पौर्णमास्यामेव भवति वैष्ण-वे। ऽग्नीषामीयः प्राजापत्या वा। १२। बौधायनादिभिरमावास्वायामप्युपांशुयाजविधानात्तविरामार्थः पौ-र्णमास्वामेवेत्येवकारः॥

प्रधानमे वापांशु। १३।

उपांग्र्याजममास्यानास्त्रत्मम्लोपांग्र्यत्वे प्राप्ते वचनम् । प्रधानमेव देवताभिधान एव मन्त्रांश उपांग्र्युरन्यो यथाप्राप्त द्रत्यर्थः ॥

विष्णुं बुभूषन्यजेत । १४ ।

दत्येकानविंशी कण्डिका।

### अप्नीषामौ भातृत्यवान्।१।

नित्ययोरेवानयोर्देवतयोः कामा वेदितयः नित्यवद्ये ऽनुक्रमणा-दन्यया तद्वैयर्थाच ॥

त्राग्नेयवदुत्तरैर्हविभिर्यथादेवतं प्रचरति। २।

समवदाय देशाभ्याम्। ३।

समवदाय सहावदाय दोहाभ्यां प्रचरित । देशकालकर्ददेवतैच्या-दिति भावः । तत्रोपस्तरणाभिचारणे ऋपि विसुलात्तन्त्रेण भवतः ॥

द्धो ऽवदाय ऋतस्यावद्यत्येतदा विपरीतम्। सर्वाणि द्रवाणि सुङ्मखेन जुहे।ति। ४।

गताः ॥

सुवेण पार्वणौ होमौ॥ ऋषभं वाजिनं वयं पूर्णमासं यजामहे। सना दे। हतां सुवीर्य रायस्पोषं सहस्रिणम्। प्राणाय सुराधसे पूर्णमासाय स्वाहेति पौर्णमास्याम्॥ अमावास्या सुभगा सुभेवा धेनुरिव सूय आप्यायमाना। साना दे। हतां सुवीर्य रायस्पोषं सहस्रिणम्। अपानाय सुराधसे ऽमावास्याय स्वाहेत्यमावास्यायाम्। पू। पर्वण्यो ऽच कर्मवचनः प्रकरणान्तद्देवतलाच होमधोः। ताभां हि दर्भपूर्णमामावेव कियमाणाविज्येते मन्त्रलिङ्गान्तेन विक्रतिषु न गच्छतः तच तथोः समुदायथोरभावात्। कर्मणस्त्रस्थितिन्वात्मकर्षममुदायस्थानन्यस्तद्वस्थनलादिति न्यायेन समुन दायस्य चानतिदेश्यवात्पार्वणाविति वचनाच । तरुतं न्यायविद्भिः पार्वणयोस्वप्रवृत्तिः समुदायार्थसंयोगात्तदभीज्या हीति॥

नारिष्ठान्होमाञ्जुहोति दश ते तत्वे। यश यशिया-स्ताः प्रीणातु यञमाना घतेन। नारिष्ठयोः प्राशिष-मीडमाना देवानां दैव्ये पि यञमाना उन्दता उश्रुत्॥ यं वां देवा श्रकल्पयनूञी भागं शतक्रत् । एतदां तेन प्रीणाति तेन तृष्यतमं इही॥ श्रद्धं देवानां सुक्रतामस्मि खोके ममेदिमष्टं न मिथुर्भवाति। श्रद्धं नारिष्ठावनुय-जामि विद्यान्यदाभ्यामिन्द्रो श्रद्धाङ्कागधेयम्॥ श्रद्धार-स्टङ्गवत देव सामास्मिन्धन्ने मस्ता स्टुता नः। मा ना विद्दिभमामा श्रश्रात्मां ना विद्दृजना देष्या या। ई।

#### इति विंधी कण्डिका।

बह्म प्रतिष्ठा मनते। ब्रह्म वाचे। ब्रह्म यज्ञानां हिविषामाज्यस्य। श्रितिरिक्तं कर्भणे। यच हीनं यज्ञः पर्वाणि प्रतिरक्षेति कल्पयन्। स्वाहाङ्गताहुतिरेतु देवान्॥ संते मनसा मनः सं प्राणे प्राणं दधामि ते सं व्याने समपानं दधामि ते। परिष्ठच्च यजमाना उसते। असूच्छं न एधि दिपदे शंचतुष्पदे स्वाहेत्येतैः प्रतिमन्त्रम्। १।

नारिष्ठा नामोत्तरे होमा नारिष्ठदेवतायंबन्धाने तु सुचा कार्थाः ॥
तत्र सं ते मनसा मन दत्यादि प्रदिष्टं यजुः षष्ठम्। सं प्राणे
प्राणमित्युक्ततुष्पदा सप्तमी। सं ते मनसा मन दत्यादिर्थयापठित एके। मन्त्र दति केचिन्तेषां लृगचरपरिमाणविरे।धः कारकवैक्ष्णं च खाद्यथा मनसा मनः प्राणे प्राणमित्यादि ॥

एष उपहोमानां कालाे ऽनन्तरं वा प्रधानात्पाग्वा समिष्टयजुषः । २ ।

यस्मिन्कर्मण् पहामाञ्चोद्यन्ते तचैते कालविकल्याः॥

जुह्वामुपस्तीर्य सर्वेषां इविषामुत्तराधीत्मङत्मञ्ज-त्रिखष्टङते ऽवद्यति । द्विः पञ्चावत्तिनः । ३ ।

उपां ग्रुयाजस्य वर्षनुप्तानि ग्रेषकार्थाणि तदर्थस्य चतुर्यहीतस्य ग्रेषाभावास्त्रविर्धवाच भ्रोवस्य। सहद्भुवाच्यादवद्यतीति वौधायनः। न चात्रदानमन्त्रः स्त्रिष्ठकति प्रधानार्थवात्॥

दैवतसौविष्टक्षतै डचातुर्धाकार णिकाना मुत्तर मुत्तरं ज्यायः । ४।

ऋवदानमिति ग्रेषः॥

दिरिभघार्य न हिवः प्रत्यभिघार्यति । ५ । श्रत एव प्रतिषेधाञ्ज्ञायते प्रत्यभिघारणं खिष्ट इर्थिमिति । तेन पश्चदानेषु सौस्ये च चरौ निवर्तते ॥ अप्रये स्विष्टकते ऽनुब्रु ह्याप्तं स्विष्टकतं यजेति संप्रैषी। उत्तरार्धपूर्वार्धे जुहेात्यसंसक्तामितराभिराहृतीभिः।६।

मंग्रेषविधिः प्रागेव व्याख्यातः॥

प्रत्याक्रस्य जुह्वामप त्रानीय वैश्वानरे हविरिदं जुहेामि साहसमुत्सं शतधारमेतम्। स नः पितरं पितामहं प्रपितामहं खर्गे लाके पिन्वमाना विभर्तु खाहेत्यन्तःपरिधि निनयति निनयति। ७।

प्रत्याकमणवचनं प्रत्याक्रम्यैव यथा निनयेन्न तु दत्तिणतः स्थित दति। नेचिन्तु पिटलिङ्गलान्मन्त्रस्य निनयने प्राचीनावीतमिक्क्नि॥

द्रत्येकविंशी किष्डिका।

इति श्रीभद्दर्तप्णीतायामापस्तम्बस्चवृत्ती स्वदीपिकायां षष्टः पटनः ।

इति दितीयः प्रऋः॥



### इडामेके पूर्व समामनन्ति प्राशिचमेके। १।

इडाग्रन्दो देवतावचनः तत्संबन्धाट्ट्ये कर्मणि च प्रयुज्यते । प्राधिन-ग्रन्दो द्रयवचनः तत्संबन्धात्कर्मणि । तदिह सामर्थात्कर्मपरौ वेदि-तयौ ॥ तच प्राधिचपूर्वकल्पः स्वचक्ततेवानुक्रमिय्यते । यदा वितर-स्तदावदानेषु प्राथने चेडा पूर्वा भवति यथाभिधार्थेडां प्राधिचमव-द्यति प्राथ्येडां सार्जियवा प्राधिचं प्रास्नातौति ॥

श्राग्नेयं पुरोडाणं प्राच्चं तिर्धच्चं वा विरुधाङ्गुष्ठे-नेापमध्यमया चाङ्गुल्या व्यूष्ट्य मध्यात्प्राणिचमवद्यति यवमाचं पिप्पलमाचं वाज्याया यवमाचादाव्याधा-त्कृत्यतामिदम्। मा रूरुपाम यज्ञस्य शुद्धं स्वष्टमिदं इविरिति। २।

विरुच्य मस्तकं भङ्का । उपमध्यमयानामिकया यूच्य श्रम्थन्तरम-क्वुनी गमयिला । मधात् पुरेाडाशोदरात् । पिप्पन्तमाचं ब्रीहि-प्रमाणमित्यर्थः । तथा चाइ भारदाजः प्राशिचं पिष्पन्तमाचमिति ब्रीहिमाचं स्थादिति ॥

ग्वमुत्तरस्यावद्यति । ३।

एवं विरेजनादिना विधिनावद्यति । तत्राविरुच्योत्तरस्मादिति तु सत्याषाढभारदाजौ । तथा चरेार्ने प्राधिनमिति भारदाजः । न सांनाव्यात्प्राधित्रं पुराडाग्राधिकारात् सर्वेभ्याे इविभ्यं दतीडायां विभ्येषवचनाच ॥

उपस्तीर्य नाभिघारयत्येतदा विपरीतम्। ऋपि वा-पस्तृणात्यभि च घारयति। ४।

श्रनातरत्तच कर्तव्यसुभयं वेत्यर्थः॥

# अचैवास्य परिहरणप्राशनमेके समामनन्ति। ५।

यदेडा पूर्वा यदा वा प्राधितं तथोर्भयोर्पि कल्पयोरवदानानन्त-रमेव वा प्राधित्रस्य परिहरणप्राधने भवत इत्यर्थः॥

द्रुडापाच उपस्तीर्थ सर्वेभ्यो हिवर्भ्य द्रुडां समवद्यति चतुरवत्तां पञ्चावत्तां वा । ई ।

चतुरवत्तां पञ्चावत्तां वेत्यविशेषवचने ऽपि न पञ्चावत्तिनञ्चतुरवत्त-भिष्यते तस्य पञ्चावत्तं सर्वत्रेति नियमात् दिरभिघारयेत्पञ्चावत्तिन इति लिङ्गाच । विनिवेशविकस्यो वा प्रागुक्तव्यवस्थानुरोधेनास्थेयः ॥

मनुना हष्टां घतपदीं मिचावरणसमीरिताम्। दक्षि-णाधीदसंभिन्दन्ववद्याम्येकतामुखामित्याग्नेयस्य पुरोडा-श्रस्य दक्षिणाधीत्ययममवदानमवद्यति। ७।

गतः ॥

### संभेदाह्वितीयम्। ८।

यो ऽवदानदेशयोर्भध्ये स्थिता इविरंशः स संभेदस्तता दितीयमव-द्यति॥

पूर्वार्धाच यजमानभागमणुमिव दीर्घम्। ८।

श्रवद्यतीति मंबन्धः। दव देषदर्थे ॥

तमाज्येन संतर्ध्य भुवाया उपाहित । १०।

मंतर्ष समज्य ध्रुवाया उपोहित ध्रुवासमीपं गमयित । तत्राग्रेण ध्रुवामिति भारदाजवीधायनौ ॥

अपि वा दक्षिणार्धादवदाय यजमानभागमथ संभे-दात्। ११।

दिच्णाधीत्रयमि बावदानमवदाय तते। यजमानभागमवद्यति । ततः संभेदात् दितीयमि बावदानि सत्यर्थः ॥

एवमुत्तरस्यावद्यति । १२ ।

एवं मनुना दृष्टामित्यादिना विधिनेत्तरस्य इविषः पुराेडाप्रस्य सांनायस्य चावद्यति सर्वेभ्या इविभ्यं दत्यधिकारात्॥

दति प्रथमा किष्डिका।

श्रीभघार्येडां होचे प्रदाय दक्षिणेन होतारमित-कामत्यनुत्मृजन्।१।

पञ्चावनायां लिडायां दिरभिघारणेन मंख्यामंपितः दिरभिघार-येत्पञ्चावित्तन दित लिङ्गात् । पञ्चार्धानृतीयं पञ्चावन्तायामिति तु मत्याषाढः । होने प्रदायेडां तामनुसृजन्नेवातिकामिति होतुः पञ्चाद्रच्छिति तदङ्गुख्यञ्चने प्राक्चुखलार्धम् । तथा च मत्याषाढभा-रदाजो दिचिणातिकम्य पञ्चात्पाङामीने। हे।तुरङ्गुलिपर्वणी श्रन-कीति ॥

होतेडयाध्वयुँ परियह्णाति । २।

होता लिडामादाय तयाध्वर्धुमितकामनां परिग्रहाति दिचणता ह्रलेडामन्तराध्वर्धुमात्मानं च करेातीत्वर्थः ॥

अपि वा प्राचीमिडामपेाच्च दक्षिणत त्रासीनः सुवेण हेातुरङ्गुलिपर्वणी त्रनिक्त । ३।

श्रिप वाध्वर्धे हों चे दडामदला प्राचीमपेग स्वयं च पश्चाद्गला होतुर्दे चिष्पत उद्भुख श्रामीनस्तदङ्गु निपर्वणी श्रनिक तत दडां ददातीत्यर्थः । पर्वणी प्रदेशिन्या उत्तमे दत्याश्वनायनः ॥

अपरमङ्क्रा पूर्वमेतदा विपरीतम्। ४।

गतः ॥

ं उपसृष्टोदकाय पुरस्तात्मत्यङ्कासीन इडाया हे।तु-र्इस्ते ऽवान्तरेडामवद्यति । ५ । खपस्छोदकस्य हेातुईस्ते द्रडाते। ज्वानारेडामिडेकदेशमवद्याती-त्यर्थः॥

त्रध्वर्युः प्रथममवदानमवद्यति स्वयं होतात्तरम् एतदा विपरीतम्। ६।

गतः ॥

लेपादुपस्तर्णाभिघारणे भवतः। ७। लेपात् इडागताञ्चलेपात्॥

दिरभिघारयेत्यन्वावत्तिनः। उपह्नयमानामन्वारभेते त्रध्वर्युर्यज्ञमानत्र । दैव्या त्रध्वर्यव उपह्नता द्रत्यभि-ज्ञायोपह्नतः पश्चमानसानीत्यध्वर्युर्जपति। उपह्नते। ऽयं यजमान द्रत्यभिज्ञायैतमेव मन्त्रं यजमानः। ८।

गताः॥

उपह्नतायामग्रेणाइवनीयं ब्रह्मणे प्राणिचं परिइ-रति। १।

त्रह्मणे परिहरति तत्सकाभं नीता प्रयक्कतीत्वर्थः । प्रदर्भनिम्स्य-स्थापि प्रस्तरादेर्धज्ञाङ्गस्य । तचान्तरान्यने ऽष्यदोष द्रत्येके ॥

तिस्मन्प्राशिते हे।तावान्तरेडां प्राश्नाति वाचस्पतये त्वा हुतं प्राश्नामि सदस्पतये त्वा हुतं प्राश्नामीति।१०।

प्राणितायामिडे भागं जुषस्व ना जिन्व गा जिन्वा-वंतः। तस्यास्ते भिक्षवाणः स्याम सर्वात्मानः सर्वगणा इति यजमानपञ्चमा इडां प्राण्य। ११।

इति दितीया किण्डिका।

## वाग्यता त्रासत त्रा मार्जनात्। १।

वाग्यता श्रामते वाग्यता भवन्तीत्यर्थः ॥

मने। ज्योतिर्जुषतामित्यद्भिरन्तर्वेदि प्रस्तरे मार्जिय-त्वाग्नेयं पुरे।डाशं चतुर्धाक्तत्वा वर्हिषदं करे।ति वर्हिषदं वा कत्वा चतुर्धाकरे।ति । २ ।

मनो ज्येतिरिति ष्टहस्यतिवत्या मार्जनं तस्याः प्रकरणपाठात्। श्रन्तर्वेदीति वचनं वेदिस्य एव प्रस्तरे मार्जनं यथा स्थात् मा स्तप्र-स्वरमादाय बहिरिति। मार्जनिमिति च इस्ते ऽपामासेचनसुच्यते। तदेव शिरस्थानयनमहितमिति केचित्। तद्युक्तं श्रिश्चहोचान्ते मार्ज-यते शिरस्थप श्रानयत इति पृथित्वधानात्। तथा श्रच्चितमना-धायाप श्रासेचयते तन्मार्जनिमत्येवाश्वसायनः॥ बर्हिषदं स्तीर्णे वर्षिष सन्नम्। चतुर्धाकरणमाश्रेयस्थैवेस्यते नान्यस्य एवसुक्तरमित्य-वचनात्। तेनेक्तरिवकाराणामिष न भवति। तच चतुर्धाकरणं चरीर्न विद्यत इति भारदाजः॥ तं यजमाना व्यादिशतीदं ब्रह्मण इदं होतुरिद-मध्वर्थीरिदमग्नीध इति। ३।

तं चतुर्धाक्ततं व्यादिश्वति विविधमादिश्वति ददं ब्रह्मण ददं होतु-रिति॥

त्रभीत्रथमान्हे। त्रथमान्वा । ४।

इदमग्रीध ददं ब्रह्मण दत्यग्रीत्रथमानृतिजा भागित्वेनादिश्रतीत्यर्थः। तथा होत्यप्रयमानिति ॥

द्दं यजमानस्येत्यध्वर्यर्घजमानभागं निर्दिश्य स्थवि-ष्ठमग्नीधे षडवत्तं संपादयति । ५ ।

खितिष्ठो भागो यथाग्रीधः खात्तया पूर्वमेव खादिश्व तमग्रीधे प्रथमाय प्रयच्छन्षडवनं संपादयित । कथमिव संपादयित ॥

सङ्गदुपस्तीर्य दिराद्धदुपस्तीर्य दिर्भिघारयति। ६। श्रामीप्रइस्ते प्रथमं सङ्गदुपस्तीर्य ततस्तद्भागं देधाङ्गला एकमवधाय पुनरूपस्तीर्यापरमाधाय दिर्भिघारयतीर्व्यथः ॥

त्रपि वा दिरुपस्तृणाति दिराद्धाति दिरिभघार-यति। ७।

श्रयवा प्रथममेव दिरूपसीर्य ततो दिराधाय दिर्भिघारयति॥

अग्नेराग्नीभ्रमस्यग्नेः शामिचमित नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीरित्याग्नीभ्रो भक्षयति । ८।

गतः ॥

# वेदेन ब्रह्मयजमानभागी। परिहरति। १।

वेदेन इता यथास्त्रानमासीनाभ्यां प्रयक्ति॥

पृथक् पाचाभ्यामितर्याः। १०।

भागौ परिहरतीति भ्रेषः । वेदादत्येन पाचेण होतुभागं तता उन्येन चात्मन दत्यर्थः॥

पृथियै भागे। ऽसीति होता भक्षयत्यनिरिह्यस्य भागे। ऽसीत्यध्वर्युदिवा भागे। ऽसीति ब्रह्मा। ११।

ब्रह्मणः खकाल एव भचणम्॥

दक्षिणामावन्वाहार्यं महान्तमपरिमितमाद्नं पचित

श्रनाहांचे। दिल्लार्थ श्रोदनः। तं महान्तं पचित वयितंग्यः पर्याप्तो भवित। तनापरिमितमिति प्रखादिना तण्डुलपरिमाण-

स्रीरे भवतीत्येके। १३।

गतः ॥

तमभिघार्यानभिघार्य वादास्यान्तर्वेद्यासाद्य। १४।

इति हतीया कण्डिका।

# दक्षिणसङ्घ उपहर्तवा इति संप्रेष्यति । १।

यजमानं मंप्रेथिति दिचिएतः स्थितेभ्य ऋतिभ्यो दिचिए। तयो-पद्दर्भयोति॥

ये ब्राह्मणा उत्तरतस्तान्यजमान त्राह दक्षिणत एतेति। २।

ये ऽध्वर्त्वादय उत्तरतः स्थितासानाइ। स्थित एव तु ब्रह्मा दिविणत इति॥

तेभ्यो ज्वाहार्यं ददाति ब्राह्मणा श्रयं व श्रोदन इति। ३।

तेभ्यश्वतुर्भें। दिन्तणमञ्जो ददाति ॥

प्रतिगृहीत उत्तरतः परीतेति संपेष्यति । ४।

तैर्द् चिणां प्रतिग्रहीय्वित्यादिविधिना प्रतिग्रहीत स्रोदने उत्तरत स्रागतान्मंप्रेयिति यजमान इति भेषः परीतेति वचनात्॥

हिवः शेषानुदास्यापिस्च्योत्सुके ब्रह्मन्प्रस्थास्यामः समिधमाधायागीत्परिधीं श्राग्निंच सक्तसक्रतसं खड्ढीति संप्रेष्यति । ५ ।

ये पूर्वमुरमुके उद्देह ते प्रत्यूच्य मंप्रेयित । ब्रह्मन्प्रस्थास्याम इत्यनूयाजार्थे प्रतिपद्यामहे तद्धे प्रमुहीति । श्रग्नीत्वभिष समिध-माधाय मंस्ट्रहीति ॥ अनुज्ञाता ब्रह्मणामीभ्रः सिमधमाद्धात्येषा ते अमे सिमत्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व वर्धतां च ते यज्ञ-पतिरा च प्यायतां वर्धिषीमिह च वयमा च प्या-यिषीमिह स्वाहेति। ई।

नन्यामन्विविताध्यर्थरेव ब्रह्मणायनुज्ञातय श्रों प्रतिष्ठेति तत्कय-मुच्यते श्रनुज्ञाते। ब्रह्मणाग्नीश्र दति । श्रूयतामध्यर्थणा तावल-स्थास्थाम दति बद्धवचनात्। सर्वेर्लिगर्थमामन्त्रणमुन्नं ब्रह्मणायों प्रतिष्ठेति । बद्धवचनार्थेनैकवचनेन सर्वार्थ एव प्रसवः कृतः तेनाग्नी-श्रस्थापि श्रनुज्ञातलात् । युक्तसेव तथा वक्तुम् । श्रयवानूयाज-प्रक्रमार्थमां प्रतिष्ठेत्याग्नीश्रस्वैवानुज्ञा यथाहाश्वलायनः श्रों प्रतिष्ठेति समिधमनुजानीयादिति ॥

पूर्ववत्परिधीन्सकत्सकत्सं सञ्जाभे वाजजिदाजं त्वा सस्त्वां सं वाजं जिगिवां सं वाजिनं वाजजितं वाज-जित्याये संमाज्य्यीमम्बादमन्नाद्यायेति सक्षद्भिं प्राच्यम्। ७।

गतः॥

इभ्रासंनद्दनान्यद्भिः संस्पर्ध्य या भूतानामधिपती रुद्रस्तन्तिचरो दृषा। पश्चनस्माकं मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहेत्यभी प्रहरत्युत्करे वा न्यस्यति श्रालायां बसजायां परोगाष्टे परोगव्यूती वा। ८। प्रालाग्निपाला। वलजा धान्यराप्तिः वंग्रवन्थनार्था रज्जुरित्येके।
परे गोष्ठाद्यो देशः स परेगोष्ठः। परे क्याञ्च्यतसमासः परप्रव्यस्य
च परेभावा द्रष्ट्यः। एवं परेग्यव्यतिरिति। गव्यतिर्गामार्गः।
गोस्यानाद्गोमार्गादा अन्यच यच कचिद्यस्यतीत्यर्थः॥ तथा च
बाह्यणं यद्येनानि पत्रवे। ऽभितिष्ठेयुने तत्पग्रस्यः कमिति।
मन्त्रवर्णय भवति पश्रूनस्माकं मा हिंसीरिति॥

दित चतुर्थी कण्डिका । दित प्रथमः पटलः॥

श्रीपभृतं जुह्णामानीय जुह्णपभृतावादाय दक्षिणा सक्षद्तिकान्तो ऽयेणाघारसंभेदं प्रतीचस्त्रीननूयाजान्य-जत्याश्रावमाश्रावं प्रत्याश्राविते देवान्यजेति प्रथमं संप्रेष्ठाति। यज यजेतीतरौ। १।

व्याख्याते। ऽयं प्रयाजग्रत्थेन । श्रत्र तु देवान्यजेति सर्वानूयाजार्थः प्रयमः संप्रैषः प्रातिखिकौ लितरो । तेने निर्मरयोर्दियजलं ने द्विययामः ॥

पूर्वार्धे प्रथमं समिधि जुहाति मध्ये दितीयं प्राच-मुत्तमं संख्यापयन्तितरावनुसंभिद्य । २ ।

श्रवेणाघारसंभेदं यो देशस्य पूर्वभागे प्रथममनुयाजं समिधि जुहाति मध्यदेशे दितीयम्। ततः पश्चारुत्तममारभ्य प्राञ्चमप- वर्जयन्पूर्वज्ञतावनुयाजी संस्रज्य जुहाति॥ श्रवाह बौधायनः किंदेवत्याः खन्ननुयाजा भवन्तीति श्राग्नेया दत्येव बूयात्। विज्ञायते तं देवा श्राज्जतीभिरनुयाजेष्वित्यादि॥

प्रत्याक्रम्यायतने सुचौ साद्यित्वा वाजवतीभ्यां व्यूहित । ३ ।

वाजवतीभ्यां वच्चमाणाभ्यां यूइति विविधं गमयित सुचौ। तत्र दितीयस्या वाजवतीलोपचारः प्राणस्टदस्ययमसाइचर्याट्टस्यः। तदेवं वाजवतीभ्यां यूहतीति कर्मविधित्राह्मणसुदाइतं तदेव व्याचर्षे॥

वाजस्य मा प्रसवेनेति दक्षिणेन इस्तेनात्तानेन सप्रस्तरां जुङ्कमुद्यच्छित। श्रथा सप्रतानिति सर्थे-नापभृतं नियच्छिति। ४।

नियक्ति निग्टहाति ॥

उद्गाभं चेति जुह्ममुद्यच्छति नियाभं चेत्युपभृतं नियच्छति । ५ ।

्र श्रुवोभयं द्विणेन इस्तेन स्याग्रहणाद्परि पुनःस्यग्रहणाच ॥

ब्रह्म देवा ऋवीरधनिति प्राचीं जुद्धं प्रोहति। ई।

गतः ॥

श्रथा सपत्नानिति सत्येने।पश्रतं प्रतीचीं बहिवेदि निरिसत्वा प्रोक्ष्यैनामभ्युदाह्नत्य जुह्ना परिधीननिक्ति वसुभ्यक्त्वेति मध्यमं रुद्रेभ्यक्त्वेति दक्षिणमादित्येभ्यक्त्वे-त्युत्तरम्। ७।

जुङ्काञ्चलेपेन । सर्वाञ्जनासंभवात्परिध्वेकदेशानामञ्जनम् ॥

न प्रस्तरे जुद्धं सादयति। ८।

वैद्यामेव बिहः प्रस्तरात्सादयित ॥

संजानाथां द्यावापृथिवी मिचावरुणी त्वा दृष्ट्या-वतामिति विश्तीभ्यां प्रस्तरमपादाय वर्हिषि विश्ती श्रिपसृज्य सुक्षु प्रस्तरमनिक । १ ।

गत: ॥

इति पञ्चमी कण्डिका।

त्रक्तं रिहाणा इति जुह्वामग्रम्। प्रजां यानिमि-त्युपस्ति मध्यम्। त्राप्यायन्तामाप त्रेषधय इति भ्रवायां मूलम्। एवं चिः। १।

एवं चिरिति वचनात्समन्त्रकछाद्यत्तिः॥

श्रिप वा दिव्यङ्क्ति जुह्वामग्रम्। श्रन्ति श्रे ऽङ्क्तेत्युपभृति मध्यम्। पृथिव्यामङ्क्तेति भ्रुवायां मूलम्। २।
मन्त्रमाचे विकलाः॥

एवं पुनः। इ।

एवं चिरित्यर्थः ॥

त्रथापरम्। पृथियौ त्वेति भ्रवायां मूलमन्तरिक्षाय त्वेत्युपश्वति मध्यं दिवे त्वेति जुह्नामग्रम्। ४। गतः॥

त्रायुषे त्वेत्यक्तस्य तृणमपादाय प्रज्ञानं निधाय दक्षिणात्तराभ्यां पाणीभ्यां प्रस्तरं यहीत्वा जुह्वां प्रतिष्ठा-प्यासीन त्रात्राव्य प्रत्यात्राविते संपेष्यतीषिता दैव्या होतारा भद्रवाच्याय प्रेषिता मानुषः स्वक्तवाकाय स्वक्ता ब्रूहीति। पू।

श्रतस्य त्वणं श्रतस्य प्रसारस्य संविश्य त्वणम् । दिचिणोत्तराभ्यां दिचिण उत्तरः स्व्यादुपरि ययोस्तो तथोती । पाणीभ्यामिति दीर्घपाठः प्रामादिकः ॥

अनुच्यमाने हक्तवाके मरुतां पृषतय खेति सह शाखया प्रस्तरमाहवनीये प्रहरति। ई।

स्तवाका नामेष्टदेवतानुकीर्तनार्थ ददं द्यावाष्ट्रियी दत्यनुवाकसद-

नुवचनकाले प्रस्तरं प्रहरति । शाखा चेदस्ति सापि तेन सह प्रहर्तथे-त्यर्थः । सा लपविचा प्रद्वियते ॥

### न खाहाकराति। ७।

मर्तां पृषतय खेति मन्ते खाद्दाकारं न करोति नन्त जुद्दोतिला-देवाप्राप्ते खाद्दाकारे किं प्रतिषधेन । सत्यं न प्राप्तस्तथापि परम-तेनाप्रक्षितः प्रतिषध्यते । एतद्धि मतं जैमिनीयानां श्रांस याग-विधिः स्नतवाकेन प्रसरं प्रदर्तीति तत्र याज्यास्थानीयः स्नतवाकः प्रस्तरे। द्रश्यं मान्तविधिक्यो देवताः प्रदर्तिश्च यजत्यर्थे दति । प्रस्तरप्रतिपत्तेस्त कालविधिरिति स्वत्रक्षते। ऽभिप्रायः। श्रत एवेकि-मनूच्यमाने स्नतवाक दति तस्माद्यकः प्रतिषधः॥

न विधुनेति नावधूनेति न विश्विपति न प्रमार्षि न प्रतिमार्षि नानुमार्षि नेदिन्दं प्रहरेत्। ८।

जुङ्घा प्रस्तरं प्रहरत्न विधूने।ति न चालयति । नावधूने।ति नावाचीनं कम्पयति । दतरेषां चतुर्णा पूर्ववद्याख्या । ने।दञ्चं ने।दगग्रम् ॥

तिर्यञ्चं इस्तं धारयन्कर्षन्तिवाहवनीये प्रहरति। १।

दित्तणं इस्तं तिर्यञ्चमधस्तादुत्ताने दिङ्गुखाङ्गुखिकं जिह्यं धारयसुष्टिने व सह कर्षित्रव प्रानै: प्रहरित । तथा जिह्यमिव इस्तं धारयित्र त्योव सत्याषाढभारदाजो । खयं च वच्यति न्यञ्चं इस्तं पर्थावर्तय-विति॥

#### न प्रतिऋणातीत्युक्तम्। १०।

न प्रतिग्रहणातीत्यादित्राह्मणे यदुतं नियमजातं तद्यनुमंधातव्यमित्यर्थः । न प्रतिग्रहणाति यथा प्रस्तरप्रमर्दिता श्रङ्गाराः प्रतिश्रीणां न
भवन्ति तथा प्रहरतीत्यर्थः । तथोपरीव प्रहरतीति नियुक्किति
नात्यग्रं प्रहरेदित्यादि द्रष्टव्यम् । नात्यग्रमिति यथाग्निमतीत्याग्रं
गतं न भवति तथेत्यर्थः ॥

प्रथयित्वा प्रहरेद्यं कामयेत स्थस्य जायेतेति । ११।

न प्रथयितय इति भावः॥

श्राभीः प्रति प्रस्तरमवस्त्रति । १२।

इति षष्टी कण्डिका।

### न्यचं हस्तं पर्यावतेयन् । १।

श्राभीः प्रति त्राभिषः प्रति होतुः त्राभीर्वचनकाल इत्यर्थः । ऋव-स्रजति विस्निति । कथम् । यथोकप्रकार्धतं इस्तं द्विणं प्रसार्थे प्रसारसोपरि न्यञ्चं पर्यावर्तथन् ॥

अमी इमयेति संप्रेष्यति। २।

प्रस्तरमधिं गमयेति संप्रैषार्थः॥

चिरञ्जिनाग्नीभ्रो ऽविषय्वं प्रस्तरमूर्ध्वमुखौति रेाहि-तेन त्वाग्निदेवतां गमयत्वित्येतैः प्रतिमन्त्रम् । ३ ।

त्रविख्यं सर्वते। त्रयं प्रस्तरमूर्ध्वसुद्यीति । यथोद्यतः सर्वे। अग्नि गमितः खात्तयोद्यम्य प्रहरतीत्यर्थः यदेतैः प्रस्तरं प्रहरतीति खुतेः । स्वयं च वद्यत्यग्रीधा प्रस्तरं प्रहियमाणमिति ॥

अधैनमाहामीभी ऽनुप्रहरेति। ४।

त्रन्प्रहरेति का ऽर्घस्तमेव व्यनिता।

यत्यस्तरानृणमपानं तदनुप्रहरति स्वगा तनुभ्य इति। ५।

त्रध्वर्धुरिति शेषः ॥

एतदैतदिति चिरङ्गुच्या निर्दिग्याग्निमभिमन्त्रयत ज्ञायुष्पा अग्ने ऽस्यायुमें पाचीति। ई।

एतदित्यङ्ग्ल्या तदेव हणं निर्दिग्य दर्भयिला ॥

भुवासीत्यन्तर्वेदि पृथिवीमभिष्यगति। ७।

गतः ॥

अधैनमाहामीधः संवद्खेति। ८।

के। ऽयं संवादे। नाम । तदेव दर्भयति॥

त्रगानग्नीदित्यध्वर्युराह। त्रगनित्याग्नीधः। त्रावयै-त्यध्वर्युः। श्रीषडित्याग्नीधः। १। त्रग्नीत्प्रस्तरः किमग्निमगानिति प्रश्नः। तथागन्नित्युत्तरम्॥

मध्यमं परिधिमन्वारभ्य संप्रेष्यति खगा दैव्याहे।-त्रभ्यः खस्तिमानुषेभ्यः श्रंयोर्बूहीति । १० । गतः ॥

श्रनूच्यमाने शंयुवाक श्राहवनीये परिधीन्प्रहर्गत । ११।

अनुच्यमान इति पूर्ववत् ॥

यं परिधिं पर्यथत्या इति मध्यमम्। यज्ञस्य पाथ उपसमितमितीतरौ। १२।

युगपदितरयोः प्रहरणं समितमिति चिङ्गात्॥

उत्तरार्ध्यस्यायमङ्गारेषूपे।इति । १३।

उपाइति उपगूहति ॥

यजमानं प्रयतेति परिधीनभिमन्त्य जुह्वामुपभ्रते।
ऽग्रमवधाय संस्रावभागा इति संस्रावेणाभिजुहोति।१४।
संस्रावहामः परिधाङ्गं तदभिहोमलात् प्रहृत्य परिधी स्रुहोतीति
वाजिनब्राह्मणस्य परिधीनप्रहृत्य संस्रावानं क्रवेति वाकरणाच।
श्रते। उमे न निवर्तते प्रायणीयायाम्॥

श्रवैवर्त्विजा इविःश्रेषान्भश्रयन्ति । १५ ।

श्रस्मिन्काले भवयन्ति नातः पुरस्तात्परस्तादा ॥

दति सप्तमी कण्डिका। दति दितीयः पटनः॥ त्राज्यनेपान्प्रश्चान्य समुवे जुद्धपञ्चतावध्वर्युरादत्ते वेदं होता स्म्यमाज्यस्थानीमुदकमग्डनुं चाग्नीअः।१। गताः॥

त्राग्नीभ्रप्रथमाः पत्नीः संयाज्**यिष्यन्तः प्रत्यन्त्रो** यन्ति । २ ।

पत्नीः संयाजियस्यन्तः नात्यया। त्रतः पित्रायामपत्नीसंयाजायां न गक्कन्ति । गक्कत्येवाध्वर्युः कर्मान्तरार्थम् ॥

अग्रेण गार्हपत्यं दक्षिणेनाध्वर्युः प्रतिपद्यत उत्तरे-णेतरी। ३।

प्रतिपद्यते गच्छति ॥

अग्नेवीमपन्नयहस्य सदिस सादयामीति कस्तम्थां सुची सादियत्वा धुरि धुर्यी पातिमिति युगधुरीः प्रोहिति। ४।

कं शकटं तद्यत्र सम्यते सा कसामी । पत्रादी तु सुग्वझने वां सुन्निनी धन्तं पातिमत्येषां वडवदूदः न धुर्यावित्यस्य दंपत्यभिधा-नात्। तथा च ब्राह्मणं धुरि धुर्या पातिमत्याद जायापत्यांगापी-थायेति मन्त्रस्य भवति यज्ञस्य युक्ती धुर्यावस्ततामिति ॥

यदि पात्या निर्वपेदेताभ्यामेव यजुर्भ्यां स्पर्धे सुचौ साद्येत्। ५।

यदि पात्रीता निर्वापसदा दाभ्यामिष यनुभ्यां स्को सुनावासाद-येत्। यदापि सुवाभ्यां पत्नीः संयानिययिन्त तदापि नियतं सुना-न्यनं सादनं च नित्यवदेव विधानात्। त्रत एवापत्नीसंयानार्थलम-प्यनयाः सुनितं भवति। तेन पित्रायामिष क्रियते॥

### सुग्भां सुवाभां वा पत्नीः संयाजयन्ति । ई ।

ताभ्यामेव सुग्भ्यां यजन्तीत्येकः कत्यः तत्स्यानीयाभ्यामागन्तुकाभ्यां सुवाभ्यामिति दितीयः। ग्रहणार्थस्त सुवः सर्वच नित्यः तत्र जुह्र-स्थानीयः सुवः प्रयुवित्तः सामर्थात्॥

### वेदमुपभृतं क्षत्वा जुद्धा सुवेश चेत्येके। ७।

खुवेणेति ग्रहणार्थसीव खुवस्यानुवादः। वेदसुपसतः स्थाने क्वला यथा पूर्वे जुङा खुवेण चेत्यर्थः। खुवेग ऽपि किस्त्रदागन्तुर्जुङा सह धार्यत इत्यन्ये॥

श्रपरेण गार्हपत्यमूर्धज्ञव श्रासीना ध्वानेनापांशु वा पत्नीः संयाजयन्ति । ८ ।

श्रव खरव्यञ्चनयोः प्रथगुपनिधः स ध्वनिध्वानः । सुखप्रयत्नवान-निभ्यत्तप्रब्दप्रयोगः उपांप्रदः । श्रनयोश्च कुष्टेन शेष इति कुष्ट-खरापवादार्थे वचनम् । पत्नीरिति वच्छमाणा देवताः समाचष्टे देवपत्नीसंबन्धात् ॥

्रदक्षिणा प्र्ययुंबत्तर त्रामीघ्रो मध्य होता । ६ । गतः॥ त्राज्येन सेामत्वष्टाराविष्टा जाधन्या पत्नीः संयाज-यन्त्याज्यस्य वा यथायहीतेन । १०।

यज्ञियस्य प्रमोर्जाघन्या पुच्छेन सौितिनेन देवानां पत्नीः संया-जयन्ति । त्राच्यसैव वा ययाग्टहीतेन यथा यस्य ग्रहणसुनं तथा चतुरवत्तेन पञ्चावत्तेन वेत्यर्थः ॥

सोमायानुबृहि सोमं यजेति संप्रैषावुत्तरार्धे जु-होति।११।

व्याखातः प्राक्॥

रविमतरांस्वष्टारम्। १२।

इत्यष्टमी किष्डिका।

देवानां पत्नीरम्निं यहपतिमिति। १।

एतानष्येवं याच्यानुवाक्याप्रैषे रत्तरार्धे यजतीत्यर्थः॥

दक्षिणतस्त्वष्टारमुत्तरता वा मध्ये ऽिमं ग्रहपतिम्।२। दिचणतः चेामखोत्तरता वा लष्टारं यजत्युत्तरार्ध एव । तथार्मधे ऽिमं ग्रहपतिमित्यर्थः ॥

श्राहवनीयतः परिश्रिते देवपत्नीरपरिश्रिते वा। ३। यथाइवनीयो न दृश्यते तथा परिश्रिते प्रच्छादिते गाईपत्य दृत्यर्थः॥ राकां पुचकामा यजेत सिनीवालीं पशुकामः कुईं पुष्टिकामः । ४।

नामानि त्रीक्षेतानि न पत्नीपसंयाजाः किं तु तत्कालभावीनि काम्यानि यागान्तराणि । कुतः । पूर्वत्र सेामादीनां परिगणना-चलारः पत्नीसंयाजा दति श्रुतेश्व । तेनैषां नेात्तराधादिनियमः॥

### नित्यवदेवें समामनन्ति। ५।

नित्यवद्यया नित्यं तथा कामे।पवन्थरहितमित्यर्थः । नित्यपचे विकतावपि गच्छन्ति ॥

पुरस्तादेवपत्नीभ्य एता एके समामनन्ति। उपरि-ष्टादा। ई।

दावेतौ यागकालौ राकादीनासुभययाष्याचानात्॥

पूर्ववद्वोतुरङ्गुलिपर्वणी ऋङ्गोपस्पृष्टोदकाय हेातुर्हस्ते चतुर ऋाञ्चविन्दूनिडामवद्यति षडग्नीधः । ७ ।

उपसृष्टोदकायेति पूर्ववत् ॥

उपह्रयमानामन्वारभन्ते ऽध्वर्धुराग्नीधः पत्नी च।८। गतः॥

उपद्भतां प्राक्षीता हे।ताक्षीध्रयः। ८.। उभौ सांसां हस्लो प्रामीतः॥ श्रव सुवेग संपत्नीयं जुहाति पत्यामन्वार आयां सं पत्नी पत्या सुक्ततेन गच्छतां यज्ञस्य युक्ती धुर्यावस्ताम्। संजानानौ विजहतामरातीर्दिवि ज्योतिर जरमार भेतां स्वाहेति। १०।

श्रव श्रिसिन्काले। मं पत्नीति मन्त्राचरसंवन्धात्संपत्नीय रित होम-नाम। श्रवारञ्चायामिति कर्तरि निष्ठा। न चानालभुकायां होमनिष्टत्तिः श्रङ्गनिष्टत्या प्रधानस्थानिष्टत्तेः॥

पुरस्ताद्देवपत्नीभ्य एतामेके समामनन्युपरिष्टादा। उपरिष्टादा पिष्टलेपफलीकरणहे।माभ्याम्। ११।

चयो अभी कालविकल्याः पूर्वेण सह चलारः तत्र पत्नीसंयाजाना-मपि पिष्टलेपकलीकरणहामवत्काले।पलचणमाचलात्। न तदङ्गमयं होमः। तेन पित्रायामपि क्रियते॥

दक्षिणामाविधाप्रवश्वनान्यभ्याधाय पिष्टलेपफलीक-रणहोमी जुहोति। १२।

पिष्टलेपसंयुक्ती होमः पिष्टलेपहोमः तथा प्रजीकरणहोमः। तौ चाक्यामिचादितन्त्रेव्यर्थले।पान्तिवर्तते पिष्टलेपप्रजीकरणप्रतिपत्थर्थ-लात्। पिष्टलेपहोमस्त न केवलं तत्प्रतिपत्त्यर्थः किं तु विपुट्टीमा-दिवदुलूखलादिश्चिष्टपिष्टावयवादिप्रतिपादनार्थं च मन्त्रलिङ्गात्। तेन पश्चादिषु पिष्टलेपाभावे ऽपि श्रान्धेन केवलेन कार्यः॥ तथा चतुर्य्हीतं प्रक्रत्याह बौधायनः श्रन्वाहार्यपचने प्रायश्चित्तं जुहोत्यु-लूखते सुमल दति । भारदाजश्चाह श्राज्येनैव पिष्टलेपं जुहोतीति ॥ तत्र चाणिश्रेष यचराविति मन्त्रमूहति ॥

दति नवमी किण्डिका।

पालीकरणहे।मं पूर्वमेतदा विपरीतम्। चतुर्गृहीत श्राज्ये पालीकरणाने।प्यामे ऽद्याया ऽणीततना इति जुहाति। एवं पिष्टलेपानुलूखले मुसले यच श्रूपं श्राणि-स्रोप हषदि यत्कपाले। श्रवप्रुषे। विप्रुषः संयजामि विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्। यज्ञे या विप्रुषः सन्ति बह्वीरमौताः सर्वाः स्विष्टाः सुहुता जुहोमि स्वाहेति।१। गताः॥

या सरखती विश्राभगीना तस्यै खाहा या सरखती वेशभगीना तस्यै खाहेन्द्रोपानस्यकेहमनसे। वेशान्कुरु सुमनसः सजातान्खाहेति दक्षिणाग्नौ प्रतिमन्त्रं जुहोति। २।

पुनर्दविणाग्निग्रहणं तिस्पष्टार्थम् ॥

्रवेदो ऽसोति वेदं होता पत्था उपस्थे चिः प्रास्थ-ति। इ। है। त्र स्वाचीपदेशो ब्राह्मणानुसारात्॥ उपस्थो ऽङ्कः। प्रास्थिति चि-पति। प्रतिप्रासनं मन्त्रस्थाद्यन्तिः क्रियते क्रियान्तरेण स्ववायात्। पत्नीसंस्कारस्थायं विन्दते प्रजामिति चिङ्गात्। तेन प्रतिपिति प्रास्थिति॥

निर्दिषन्तं निर्रातिं नुदेतीतरा प्रास्तंप्रास्तं प्रति-निरस्थति। ४।

प्रतिनिरस्ति प्रतिविपति॥

तन्तुं तन्विन्ति वेदं होता गाईपत्यात्प्रवस्य संतत-माइवनीयात्स्तृणात्या वा वेदेः। ५।

त्राङ् उभयच मर्यादायाम् । वेदं विस्रख सृणाति ॥

इमं विष्यामीति पत्नी योक्तपाशं विमुचते। ई।

गतः ॥

तस्याः संयोक्ते ज्ञलौ पूर्णपाचमानयनि । ७।

पाचपूर्णसुदकं पूर्णपाचं तक्तृष्णीमानयति । पत्थनेकत्वे चाद्यत्तिः पृर्ववत् ॥

समायुषा सं प्रजयेत्यानीयमाने जपति । ८ । मन्त्रलिङ्गादयं पत्नीमन्त्रः ॥

निनीय सुखं विख्ज्योत्तिष्ठति पृष्टिमती प्रमुमती प्रजावती यहमेधिनी ख्यासमिति। १।

तदुदकं भूमी निनीयार्द्रेण इस्तेन मुखं विम्रुच्य मन्त्रेणोत्तिष्टति॥
दिति दशमी किष्डिका।
दिति ढतीयः पटलः॥

यथेतमाइवनीयं गत्वा जुह्वा सुवेग वा सर्वप्राय-श्चित्तानि जुहे।ति।१।

यथेतं येन मार्गेण पश्चाइतः तेन प्रत्यागत्य दर्भपूर्णमासयोरित-ज्ञातदोषनिर्धाताथीनि प्रायश्चित्तानि जुहेत्याच्यस्थास्था श्राच्येन दिवेहामलात् । तच दर्भितमेव प्राक् । तथाच्यस्थास्थाः सर्वप्राय-श्चित्तानौत्येव कल्पान्तरकाराः ॥

ब्रह्म प्रतिष्ठा मनस इत्येषा ॥ आश्रावितमत्याश्रा-वितं वषट्कतमत्यनूत्रं च यज्ञे। श्रातिर्त्नं कर्मणा यच हीनं यज्ञः पर्वाणि प्रतिर्त्नेति कल्पयन्। खाहाकताहृतिरेतु देवान् ॥ यद्दो देवा श्रातिपाद्यानि वाचा चित्रयतं देवहेडनम्। अराया श्रम्माँ श्रीम-दुच्छुनायते ऽन्यचासान्मरूतस्तं निधेतन ॥ ततं म श्राप-स्तदु तायते पुनः खादिष्ठा धीतिरूच्याय श्रस्यते। श्रयं समुद्र उत विश्वभेषजः खाहाक्रतस्य समु तृप्णुत-भुवः॥ उद्दयं तमसस्पर्युदु त्यं चिचितममं मे वर्णा तत्वा यामि त्वं ने। अग्ने स त्वं ने। अग्ने त्वमग्ने अयास्यया-सन्मनसा हितः। अयासन्द्यमृहिषे ऽया ने। धेहि भेषजम्॥ प्रजापत इत्येषा॥ इष्टेभ्यः स्वाहा वषडिन-ष्टेभ्यः स्वाहा। भेषजं दुरिष्ट्ये स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा। दौराद्ये स्वाहा देवोभ्यस्तनृभ्यः स्वाहा। ऋद्ये स्वाहा। सम्बद्ये स्वाहा॥ अयायाग्ने ऽस्यनिभगस्तिश्व सत्य-मित्त्वमया असि। अयसा मनसा धता ऽयसा हत्य-मृहिषे ऽया ने। धेहि भेषजम्॥ यदस्मिन्यचे उन्तर्गाम मन्त्रतः कर्मता वा। अनयाहत्या तच्छमयामि सर्व तृष्यन्तु देवा आष्ट्रषन्तां घतेन। २।

इत्येकादभी किष्डिका।

श्राज्ञातमनाज्ञातममतं च मतं च यत्। जातवेदः
संधेहि त्वं हि वेत्य यथातथम्॥ यदकमं यद्माकर्मे
यदत्यरेचि यद्मात्यरेचि। श्राप्तिष्वष्टक्रदिद्धान्सर्वे
स्वष्टं सुहुतं करोतु॥ यदस्य कर्मणो ऽत्यरीरिचं यद्धा
न्यूनिमहाकरम्। श्राप्तिष्वष्टक्रदिद्धान्सर्वे स्वष्टं सुहुतं करोतु॥ यत इन्द्र भयामहे ततो ना श्रभयं
क्षि। मधवञ्क्रिध तव तद्भ जतये वि दिषो वि मधो
जहि॥ स्वस्तिदा विश्रस्पतिर्श्चहा विम्धो वशी।

हषेन्द्रः पुर एतु नः स्वस्तिदा श्रभयंकरः॥ श्राभि-गीर्भिर्यदेता न जनमाप्यायय हरिवा वर्धमानः। यदा स्तोत्वभ्या महि गाचा रुजासि सूथिष्ठभाजा श्रध ते स्याम॥ श्रनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य कियते मिथु। श्रमे तदस्य कल्पय त्वं हि वेत्य यथातथम्॥ पुरुष-संमिता यज्ञो यज्ञः पुरुषसंमितः। श्रमे तदस्य कल्पय त्वं हि वेत्य यथातथम्॥ यत्पाकचा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्तासः। श्रमिष्टद्वाता क्रतुविद्विज्ञान-न्यजिष्ठा देवाँ श्रतुशा यज्ञाति॥ यद्विदांसा यद्विदांसा मुग्धाः कुर्वन्त्यृत्विजः। श्रमिर्मा तस्मादेनसः श्रद्वा देवी च मुख्यताम्। १।

इति दादशी किण्डिका।

श्रयाडग्निर्जातवेदा श्रन्तरः पूर्वी श्रसानिषद्य। स-बन्सिनं सुविमुचा विमुच्च घेद्यसासु द्रविणं जात-वेदे। यच भद्रम्॥ ये ते श्रतं वर्षण् ये सद्दसं यज्ञियाः पाशा वितता पुरुचा। तेभ्यो न इन्द्रः सवितात विष्णु-विश्वे देवा मुच्चन्तु महतः खल्या॥ या सूतानामुद्दुध्य-स्वाप्न उदुत्तममिति व्याह्नतिभिर्विह्नताभिः समस्ता-भिश्व हुत्वा। १। श्रनोद्धुधासाप्त इति सांहित्येव रहाते नामिहोने वन्यमाणा श्रादि-प्रदिष्टलात्॥

पूर्ववद्मवामाष्याय देवा गातुविद द्रत्यन्तर्वेद्यूर्थ-स्तिष्ठन्ध्रवया समिष्टयजुर्जुहोति । २ ।

श्रवापूर्वाष्यायनविधानादेवामातो मन्त्र इति छला पूर्वविदिति मन्त्रातिदेशः । मन्त्रान्त एव होसे। न पूर्वथोः खाहाकारयोः धिमष्टयजुरित्होकवचनात् प्रशावनेन सहान्ये च दे ज्ञ्जा चीणि धिमष्टयजूषि जुहोतीति वचनाच ॥

### मध्यमे खाहाकारे वर्ह्हिरनुप्रहरति। ३।

मन्त्रान्ते पारिभाषिकखाइाकारापेचया दितीयखाच मध्यमलमिभिग्रेतम्। ऋत एव च लिङ्गादवगच्छामा मन्त्रान्तगत एव खाद्याकारः प्रदानार्था न मध्यगत इति । ऋदिगतखापि कचित्रदानार्थवं परिवये दर्भयिखामः॥ मध्यमे खाद्याकार इति का ऽर्थः।
वाचि खाहेत्यसिन्नित्यर्थः। तेन पग्रसेगमयोः मिमप्यजुर्विष्टद्धावपि
तिस्निन्नेव वर्द्धःप्रहारः। प्राक्षतस्यैव मध्यमख तचापि विद्यमानलाद्विः सर्वमनुप्रहरति॥ वर्द्धिशृष्टिं वेति तु सत्याषाढभारदाजौ॥

यदि यजमानः प्रवसेत्यजापतेर्विभानाम लेकि इति भ्रवायां यजमानभागमवधाय समिष्टयजुषा सह जुहु-यात्। ४।

दधामीति लिङ्गादवधाने मन्तः॥

श्रीभस्तृणीहि परिधेहि वेदिं जामिं मा हिंसीरमुया श्रयाना। हेातृषद्ना हिरताः सुवर्णा निष्का इमे यजमानस्य ब्रभ्न इति हेातृषद्नैवेदिमभिस्तीर्य के। वे। ऽयोश्वीत्म वे। विमुच्चित्वयन्तवेदि प्रणीता श्रासाद्य विमुच्चित । ५ ।

प्रणीतानां विमाचने मन्त्रसासिङ्गलात् । कर्माङ्गलनिवर्तनार्थतया मन्त्रीचारणमेव विमाकः॥

यं देवा मनुष्येषूपवेषमधारयन्। ये श्रस्मद्पचेतस-स्तानसम्यमिष्ठा कुरु॥ उपवेषोपविद्धिः नः प्रजां पुष्टिमयो धनम्। दिपदेा नश्चतुष्पदेा धुवाननपगान्क-विति पुरस्तात्मत्यञ्चमुत्कर उपवेषं स्वविमत उपगू-इति। ई।

स्यविमतः स्थूलमूलप्रदेशादारभ्धात्करपांसुषु पुरस्ताङ्कागेन प्रत्यगुप-गूहित ॥

इति चयोदगी किष्डिका।

यद्यभिचरेद्योपवेषे शुक् सामुखच्छतु यं दिषा इत्य-यासौ नामग्रह्य प्रहर्गत । १।

यद्यभिचरितुमिक्केदयासी नामग्रह्म श्रक्षाभिचर्यमाणस्य नाम योपवेषे ग्रुक् सा देवदत्तम्हक्क्विति ग्रहीलोत्कर एव प्रहरति वज्रवत्तद्धिं सार्थतया चिपती त्यर्थः । श्रयवा श्रसी एनसु द्विश्व तस्वैव नाम गरहीला प्रहरती त्यर्थः ॥

निरमुं नुद् श्रोकसः सपत्नो यः पृतन्यति। निर्वा-ध्येन इविषेन्द्र एणं पराश्ररीत्॥ इहि तिस्नः परावत इहि पच्च जना श्रिति। इहि तिस्नो ऽति रोचना यावत्सूर्यो श्रमहिवि॥ परमां त्वा परावतिमन्द्रो नयतु दृवहा यता न पुनरायिस शश्रतीभ्यः समाभ्य इति हता ऽसावविधिषामुमित्येताभिः पच्चभिनिरस्येनिस्-नेदा। २।

यजुष्टे ऽयन्थयोक्तंबाङ्जल्यादेताभिरिति स्त्रीलिङ्गिवर्देशः। तत्र च स्टायजुर्विवेचनार्थः प्रथम दतिकरणः। श्रनुनामग्रहणार्थाः मन्तेष्वदः-श्रन्दः। निरस्थेन्त्रणुँदेदुत्करे। निखनेन्त्रहत्याच्हङ्कवत्॥

अवसृष्टः परापत शरा ब्रह्मसंशितः। गच्छामिचा-न्प्रविश मैषां कंचनाच्छिष इति वा। ३।

श्रनन्तरविधावेवायं मन्त्रविकन्यः ॥

यानि घर्मे कपालानीति चतुष्पदयची कपालानि विमुच्य संख्यायादासयति । ४ ।

चतुष्पदयचैति ब्राह्मणानुकरणम् । श्रवापि विमाकः पूर्ववत् । संख्या-वचनमप्रमादार्थं यद्येकं कपालं नश्येदिति प्रणाग्ने प्रत्यवायप्राय-श्चित्तयोः श्रवणात् ॥

### संतिष्ठेते दर्भपूर्णमासौ । ५ ।

एवमन्तावाध्वयंवेण संतिष्ठेते याजमानभेषस्य वच्यते ॥ सन्ति हेडास्वतवाकभंयुवाका नाम हे। तिगदमंयुक्तास्त्रयः कर्मविभेषासे व्याडा
तावद्वयभेदेने। भयोरपाद्वनीयगार्डपत्ययोर्नियता द्विरिडाद्दवनीये
श्वाच्येडा गार्डपत्य दति । तथा स्वतवाकभंयुवाकाविष स्वान्तरकारैनियमविकन्याम्यासुभयवेष्येते । स्वचकारस्य तावन्यतर्वैवेच्छन्
द्विरिडानन्तरमाद्दवनीये पूर्वमिभिद्दितवानिदानीं लाज्येडानन्तरं
गार्डपत्ये स्थातां नाद्वनीय द्वाद्याद ॥

शंखन्तं वाहवनीये संस्थापयेदाच्येडान्तं गार्हपत्ये। इडान्तं वाहवनीये शंखन्तं गार्हपत्ये। ई।

तच तावद्वाभ्यां वाश्रव्दाभ्यां दावेव कल्पौ विकल्पेते न चलारः।
श्राहवनीयगार्हपत्यश्रव्दाभ्यां च गार्हपत्यात्पूर्वापरदेशौ लच्छेते
श्रनग्निमंथोगिलादिडायाः यदि शंखन्तं पञ्चात्यादिति लिङ्गाच।
तदयमर्थः। यत्पूर्वदेश्रमंयुक्तमिडादि कर्म तद्ययाप्रसिद्धमेव शंयुवाकान्तं कुर्यादपरदेशसंयुक्तमप्याच्येडान्तमिति प्रथमः कल्पः। स च
पूर्वोक्त एव कल्प उत्तरविकल्पार्थमनूदिता वेदितव्यः यथा चैने।
भोजनीय दत्युक्ता चैने। वा भोज्यतां भेने। वेति। दितीयः कल्पलिखान्तमेव संस्थापयेत्पूर्वदेशे न तु स्वक्तवाकशंयुवाकौ तन्न भवतः
तौ लपरदेशे भवत दति। यदा लपरदेशे भवतस्वदैवं प्रयोग दत्याह॥

यदि शंखन्तं पश्चात्याद्वेदानृगमपादाय जुह्वामग्र-मञ्ज्यात्सुवे मध्यमुपश्चति वाज्यस्थाल्यां मूलम्। तस्य प्रसारवत्कल्यः स्क्रतवाकाद्या शंयुवाकात्। ७। यदि शंयुवाकान्तं कर्म पञ्चाहेशे खात्तदाक्रेडानन्तरं प्रस्तरखाने वेदल्लमङ्का नददेव प्रदर्शत । तत्र स्वक्तवाकाद्यविक्तमा शंयुवा-कादित्यर्थः ॥ प्रस्तरप्रहारस्तु निवर्तते प्रत्याक्षानात् । परिधिप्रहारस्तु भवत्येव खकाले प्राप्तलादप्रत्याक्षातलाच । न चैषां गार्डपत्ये प्रहारः शंयुवाकानङ्गलादाहवनीयमंथोगिलाच । तथान्येषामपि तद्देशमंथो-गिनां तवतत्र यथाकालं प्रयोगो ऽवगन्तयः ॥ केचिनु मंखापनश्र-व्देशित्याद्दर्भपूर्णमामयोरेवेमो खण्डमंखाविकल्पो व्याचकते तवतत्र यत्तन्त्रं तत्क्षंयुवाकाद्यन्तमेव मंखापयेदिति । तत्र गुणागुणयोः खापने प्रमाणं स्वविद दत्यनं निविन्धेन ॥ सन्तीह दर्भपूर्णमामयोरिधका-रवाक्यानि खर्गकामा दर्भपूर्णमामाभ्यां यजेत सर्वभ्यः कामेभ्यो दर्भपूर्णमामौ यावज्ञीवं दर्भपूर्णमामाभ्यां यजेतेत्यादीनि । तानी-दानीं व्याचिष्टे ॥

### स्वर्गकामा दर्शपूर्णमासौ। ८।

कुर्यादिति शेषः । नित्यौ दर्भपूर्णमासावफलार्थिनायनुष्टेयाविति स्थास्यति । तथायेतौ स्वभै कामयमानस्य तमपि साधयत दत्यर्थः ॥

### एककामः सर्वकामा वा। १।

एककाम इत्यनन्तरोक्तस्वैव खर्गकामस्वोत्तरविक ल्यार्था उनुवादः। खर्गकामश्रुते स्वर्गकामा वा तो कुर्यासर्वेभ्यः कामभ्य इति श्रुतेः सर्वकासा वेत्यर्थः। यदा तु सर्वकामस्तदा

युगपत्कामयेताहारपृथको वा। १०।

दर्भपूर्णमासयोरारस्थदशायामेव सर्वप्रयोगार्थं सर्वान्कामान्युगपत्काम-येत त्राहारत्राहारे वा प्रथमेकैकमित्यर्थः॥

### ताभ्यां यावज्जीवं यजेत। ११।

श्राधानप्रसृति यावन्तं कालं जीवित तावद्यजेत न कदाचिदिन्छि-न्द्यात् । यदि विच्छिन्द्यात्प्रत्यवेयादित्यर्थः । प्रव्रजितस्य तु दीचित-वत्प्रतिषेधादेव निदृत्तिरनिद्याववचनसामर्थाच ॥

# चिंग्रतं वा वर्षाणि। १२।

चिं भतमेव वर्षाणि यजेत तता विरमेत्॥

### जीर्गी वा विरमेत्। १३।

यावज्जरमाभिस्ते । उसमर्थः कर्मणि खात्तावदिष्टा विरमेत्तदिरमा-देव निष्टत्तिसदिकाराणाम् । न तु विरमेदग्निहोचादिति यथे।कं कात्यायनेन श्रग्निहोचमेव जुड्डयादिति ॥

दे पौर्णमास्यौ दे श्रमावास्ये यजेत यः कामयेतर्धु-यामित्युका हैकामेव यजेतेति । १४ ।

श्रयानयोः कर्मणोर्च्छक्रकामप्रयोगे विश्वेषः प्रदर्श्वते । यः कामये-तर्श्वयामिति पौर्णमामीममावास्त्रां च स्त्रेस्त्रे काले देदे यजेत । किसुतं भवति । एकसिन्नेव पर्वणि पौर्णमामीमस्यस्तेत् पञ्चद्रश्चामेकां प्रतिपदीतराम्। तथा स्रकाले ऽमावास्त्रामित्यर्थः ॥ तच प्रथमेति-प्रम्दाननारमिति स्वोपात्तं द्रष्टस्यम् ॥ दत्युक्काइ एवमस्यासस्क्रा पुनर्शाह्मणमाह एकामेव यजेतेति । उभयीमधेकामनम्यसामेव यजेत न तु देदे दत्यर्थः । वैकन्पिका उम्याम दत्युकं भवति ॥

> दति चतुर्दश्री कण्डिका । दति चतुर्थः पटलः ॥

त्रयोत्तरेण पटलेत दर्भपूर्णमामयोर्नित्यान्काम्यां यानुनिर्वाणान् गुण-विकारां योपदियति॥

संस्थाप्य पैर्गामासीमिन्द्राय वैस्धाय पुरेडिश्मे-काद्शकपालमनुनिर्वपति। १।

योर्णमामीमनुनिर्वपतीति वचनात् । समुदायाङ्गं वैष्टधः तेन पोर्ण-मामविकारेषु न भवति । श्रामावास्यं तस्य तन्त्रमैन्द्राग्नविकारत्वात्॥

समानतन्त्रमेके समामनन्ति। २।

गतः ॥

तस्य याथाकामी प्रक्रमे । प्रक्रमान् नियम्यते । ३।

तस्य वैस्टघस्य प्रक्रमे यायाकास्यं दर्भपूर्णसामारस्यद्भायासेवारस्यते न वा। श्रयं तु विशेषः प्रक्रमान्त्रियस्यत दति। किसुतं भवति। यद्यारस्यते न कदाचित्त्यस्यते यदि नारस्यते न कदाचिद्गृद्यत दत्यर्थः॥ तथा च वैस्टघं प्रक्रत्याद्य कात्यायनः तं यदा निर्वेपेन्न तत ऊर्ध्यं विरमेदिति। भारदाजस्याद्य नित्यवदेके समामनन्ति काम्यवदेक दति॥

#### सप्तद्शसामिधेनीके। यथाश्रबद्खिणः । ४।

वैस्टध इति भेषः । समानतन्त्रत्वे ऽपि केचिद्विणायाः ससुचयमि-च्यन्ति ॥

शर्धवत्या संयाज्ये। अग्ने शर्ध महते सामगाय तव युमान्युत्तमानि सन्तु। सं जास्पत्यं सुयममाक्षणुष्व शचू-यतामभितिष्ठा महांसि॥ वातापधूत इषिरा वशा अनु तृषु यदना वेविषदितिष्ठसे। आते यतन्ते रथ्या यथा पृथक् शर्धांस्यग्ने अजराणि धक्ष्यस इति। ५।

मंयाज्ये दति मौविष्टकत्योयीज्यानुवाक्ययोः ममाख्या॥

श्रशिषोमीयमेकादशकपालं पौर्णमास्यामनुनिर्वप-त्यादित्यं घते चर्नं सारस्वतं चरुममावास्यायां पौष्णं चैन्द्रमेकादशकपालममावास्यायां पौर्णमास्थां च स्नातृ-व्यवता ऽभिचरता वा। ६।

भाव्यादातानं रिरचिषतसं जिघांसता वा दे दूसे दृष्टी द्याः पर्वणोरनुनिर्वपति । तत्र पौर्णमास्धां मंखाय वैद्यधं त्रश्नीषोमीया-दित्या निर्वायो सारस्वतपोष्णावमावास्थायाम् । ऐन्द्रस्तभयत्र । वित्रीयसेषु च पौष्णः पिष्टैश्वरः तस्तात्पूषा प्रपिष्टभाग द्रत्यविश्रेषेण स्वष्णात् पिष्टानां पौष्णं अपवतीति प्रदर्शनाच ॥

्रान्द्राय चाचे चहं दितीयं वैस्थस्य कुर्याद्या सत्या-ज्यान्या वा विभीयात्। सुष्कारा दक्षिणा। ७। दितीयं वैस्थिखेति वैस्थिन समानतन्त्रमित्यर्थः । देख्धः पौर्णमा-सममानतन्त्रे ऽपि सदितीयो निरूष्यते । ज्यानिः व्याधिपीडा । सुष्को ऽण्डः तदान्वजीवर्दे सुष्करः सेचनसमर्थे दति यावत् ॥

इन्द्रायेन्द्रियावते पुराडाश्रमेकादशकपालमनुनिर्व-पेत्प्रजाकामः पशुकामः सजातकामः। ८।

सजाताः सग्रामाः तत्कामस्तैः सह वस्तुकामः ग्रामकाम इति यावत्॥

एतं वानुनिर्वाप्यं कुर्वीत। ६।

एतमैन्द्रियावतसेव वा वैद्यध्य स्थाने नित्यमनुनिर्वाणं कुर्वीत ॥

इतरी वा। १०।

श्रननारोको वा वैसधनानी सहितावित्यर्थः॥

यमभीव संशयीत। ११।

दति पञ्चदशी किष्डिका।

स इन्द्राय वैक्धायानुनिर्वपेत्। १।

यं प्रति रेगगासिभवाद्दुर्निमित्तादिना वा संग्रयीत दव लोक: जीवे-दयं न वेति सदितीयं वैम्हधं निर्वेपेत्॥

शो नेव शोषे देव अगायातम इन्द्रायां हो मुचे। २।

पुराडाम्रसेकादमकपालमनुनिर्वपेदिति प्राक्ततेनान्वयः। यो नेव घोषेत् यो रागवमान्त घोषेदिव न यनं भाषितं चमेत न च ग्रटणुयादि-वायनं ग्रटणुयादित्यर्थः॥

यो भ्रात्व्यवान्स्यात्म इन्द्राय वनतुरे । ३ । पूर्ववदेवान्वयः ॥ अत्रय यं न कुतस्यनातपेत्स इन्द्रायैव । ४ ।

यं रे।गोपहतकाचेन्द्रियं कुतश्चिदपि प्रकारादुष्णं वस्तु नातपेत् स इन्द्राय निरूपपदाय निर्वपेदित्यर्थः ॥

यो भात्व्यवान्स्यात्म पौर्णमासं संस्थाप्यैतामिष्टि-मनुनिर्वपेदाग्नावैष्णवमेकादशक्षपालं सरस्वत्यै चरुं सर-स्वते चरुम्। ५।

पौर्णमामं मंखायिति बाह्मणानुकरणार्थम् । प्रकान्तवैद्यध्य तु तद-नुभाविन्येवेय्यते ॥

पौर्णमासीमेव यजेत श्रातृव्यवानामावास्याम् । ई । किं तर्हि क्षत्यममावास्याम् । न किं चिदन्यत्पिर्खपित्यज्ञादि- त्याह ॥

पित्यज्ञमेवामावास्यायां कुरुते। ७।

नन्त्रमावास्था निषेधादेव निवर्तिय्यते पित्रयज्ञसानङ्गलात्पवर्तियते । किमर्था अयमारकाः । मत्यं पौर्णमास्या एवामावास्यायामपि प्रवत्ति- मंदेइनिरामार्थमिति ब्रूयात्। कः प्रमङ्गः। ऋष्ति प्रमङ्गः पौर्णमा-मीमेव यजेतेति ब्राह्मणार्थस्य विश्वयिवात्। तथा च बौधायनः। उभयच पौर्णमामहविभिर्यजेतेति बौधायन दति॥

संक्रामेसंक्रामे वज्जं भातृत्याय प्रहरतीति विज्ञा-यते। ८।

संक्रामो ऽतिक्रमः । दर्शकातिक्रभेऽतिक्रमे वज्रं प्रचवे प्रहरति स एवातिक्रमो वज्रीभ्यला तं हन्तीत्यर्थः॥

व्यवरार्धममावास्यां संक्रामति। १।

श्ववरान्दर्भानतिकामत एव कामावाप्तिनीर्वागित्यर्थः॥ श्रथ दर्भपूर्ण-मामयोर्गुणविकारानुपदिभति॥

अभीषोमीयानि प्रधानानि स्युरमावास्यायां पौर्ण-मास्यां च भातृव्यवता ऽभिचरता वा । १०।

यानि प्रधानानि दर्शपूर्णमासयोद्देशिष तान्यश्लीषोमीयानि खुरश्ली-षोमदेवताकलेन गुणेन विक्रतानि खुः । तखतस्य धर्मेषु ये देवता-निगमास्तेषु तद्देवतापनयेनाश्लीषोमापलचणं खादिति यावत् ययाग्ले-यखाश्लीषोमाश्लां जुष्टं निर्वपामि अश्लीषोमाश्लां जुष्टमिमवारयामि अश्लीषोमयोर्हं देवयञ्चयानादो भ्रयासमित्यादि । एवमेव सांनाव्ये आव्यायध्वमित्रया अश्लीषोमाश्लां देवभागमित्यादि द्रष्ट्यम् । याज्ञा-नुवाक्ये लश्लीषोमीये एव देवतानुसारिलात् तक्लेण चामावाखायां ख्वाणिषां द्रष्टव्यमेदात् । प्रथक्प्रचार एव पौर्णमाखां नानाधर्मेणो-पांद्र्याजेन व्यवायात्॥

साकंप्रस्थायीयेन यजेत पशुकाम इत्यमावास्या वि-क्रियते। ११।

साकंप्रखायीयेन यजेत पश्चकाम इति ब्राह्मणे। साकंप्रखायीयो नामामावास्थाया गुणविकारमाचं न तु संज्ञया कर्मान्तरं न चोभ-योर्विकार इत्यर्थः। यचाध्वर्थः साकं बक्जिभिदेश्वः प्रखाय यजित स साकंप्रखायीयः तच च गुणफलं पश्चवस्तेन नित्यफलखाविरोधः॥

### दी सायं दोहावेवं प्रातः। १२।

यथोतेन दोहिविधिना दे। हयोईयोरभ्यामः कार्यः । तच सर्वेष्यपि दोहधर्मेषु विभवतां तन्त्रलमविभ्रनां चाटित्तर्यथाययमनुसंधातये॥

सायं सायंदोहाभ्यां प्रचरन्ति प्रातः प्रातदीहा-भ्याम्।१३।

मायं पूर्वेषू राची मायंदोहाभ्यां प्रचरिन्त प्रातरपरेद्युर्यथाकालं प्रातर्दीहाभ्यामित्येकीयः पचः। पचान्तरमाह॥

सवैर्वा प्रातः। १४।

पूर्विसिन्पचे कितपयप्रधानप्रतिकर्षेण नानाकाललाःप्रधानानां तन्त्रस्य प्रतिकर्षे त्वार्षाभ्यामाद्यत्यादिवज्ञन्यायविप्रतिषेधात्तमुपेच्यायमेव पचः स्वकताङ्गीकत दति ज्ञायते तवैव प्रयोगविधानातः॥

# पावसंसादनकाले चत्वार्थीदुम्बराणि पाचाणि प्र-युनिक । १५ ।

चलारि होमार्थानि पात्राणि जुङा महैकीकृत्य प्रयुनिक प्रागुक-न्यायात्॥

तेषां जुद्भवत्वत्यः। १६।

तेषां संमार्जनादिसंस्कारा जुह्नतन्कार्यः । तत्र वाचं प्राणमिति मन्त्रो वाजि ला सपत्नसाहमित्यू ह्यते गुणविक्ततिलात्॥

त्राज्यभागाभ्यां प्रचर्याग्नेयेन च पुराडाभेनाग्नीधे सुचौ प्रदाय सह कुम्भीभिर्मिकामनाहेन्द्रायानु-ब्रुह्माश्रावयेन्द्रं यजेति संप्रैषौ । १७ ।

त्रात्रावणविद्यस्थार्थमाज्यभागवचनम् । सायंदोह्योः सायंप्रचार-पचार्थमिति केचित् । तदयुकं कुक्षीभिरिति वज्ञवचनेन विरोधात् श्राप्रेयेन च पुराडाभेनेति समुचयवचनविरोधाच । श्राप्रेयप्रचारा-नुवादक्तचैव विभेषविवचया वेदितव्यः यथाग्रेयेन प्रचर्यान नरमग्रीधे सुचौ दत्ता कुक्षीरादाय दिच्णातिकामन्पुराऽनुवाच्यां संप्रेय्यतीति । दन्द्रग्रहणं महेन्द्रस्थाप्रुपलचणं प्राक्षतदेवतानुवादलात् ॥

इति घोडग्री कण्डिका।

यावत्यः कुम्भ्यस्तावन्तो ब्राह्मणा दक्षिणतउपवीतिन उपात्याय कुम्भोभ्यः पाचाणि पूर्यात्वा तैरध्वयु जुह्वतमनु जुह्वति । १ ।

यावत्यः कुमध इति विशेषणमसमासाधं ब्राह्मणानां ते चिलंजा ऽभिष्रेताः श्रधिकारात् श्रध्ययुं जुङ्गतमिति लिङ्गाच ॥ दिच्चणत-जपवीतिन इति यद्योपवीतिन इत्यर्धः यथा दिच्चणत जपवीयोप-विग्य श्रजिनं वासा वा दिच्चणत जपवीयेत्यादौ । श्रथ वे।पवीतिने। दिच्चणत जपात्थाय न लपरेणाइवनीयमितक्रम्येत्यर्थः ॥ जपवीत-वचनमुत्तरीयनियमार्थं मा भ्रत्स्चचिक्क्पो ऽपि वा स्वचमेवे।पवीतार्थ इति । कर्मार्थं वा दितीयमुपवीतं विधीयते । तथा कर्मार्थं यद्योपवीतविधिं प्रकृत्य वौधायनः श्रजिनं वासः सूचं वा दितीयं यस्य यद्भवति तेन स जपव्यवत इति ॥

खिष्टलङ्गस्यास्य न विद्यन्ते। २।

दोहानामिति भेषः। तेन दोहाः सर्वज्ञता दत्युतं भवति॥

समानमत जर्धम्। संतिष्ठते साकंप्रस्थायीयः। ३। गतौ ॥

दास्रायणयचेन सुवर्गकामः। ४।

यनेतेति श्रेषः॥ दानायणेन दृष्टी यज्ञी दानायणयज्ञः। कर्भ-धारय दति नेचित्। तन्न श्रोभते दानायणलनाचो विश्वेषणच्या-प्रसिद्धेः यज्ञी दानायणखेति सानववचनात् सार्वसेनियज्ञो वसिष्ठ- यज्ञः ग्रौनकयज्ञ दत्यादिभिवैष्ट्यायोगाच ॥ से ऽपि दर्भपूर्णमास-योरेव गुणविकारः । कर्मान्तरमित्येके । तथा चाह कात्यायनः नामफलगुणयोगात्कर्मान्तरं गुणविधानं वा मंनिधिमंपदचनाभ्या-मिति ॥

दे पौर्णमास्यौ दे ऋमावास्ये यजेत। ५।

व्याखाता ऽयम्दद्भिकामप्रयोगे ॥

श्राग्नेया ऽष्टाकपाला ऽग्नीषामीय एकादशकपालः पूर्वस्यां पौर्णमास्यामाग्नेया ऽष्टाकपाल ऐन्द्रं दध्युत्तर-स्याम्। श्राग्नेया ऽष्टाकपाल ऐन्द्राग्न एकादशकपालः पूर्वस्थाममावास्थायामाग्नेया ऽष्टाकपाली मैचावरुखा-मिक्षा दितीयात्तरस्थाम्। ६।

श्रत्र पुनर्विधानाद रेशमयाजिने। ऽपि ब्राह्मणस्यामीषोमीयः पुरेश-हाम्रो भवति संनयते। ऽप्येन्द्राग्नः सांनाय्यं च। नित्यमेन्द्रं च तत्स-विषाम्। तथा ग्रद्धतं चोषां ग्रद्धाजस्य न भवतः सर्वहविषां पुन-रनुक्रमणात्। श्रामिन्नामाग्रयणे व्याख्यास्त्रति॥

### व्यारकाम द्रत्युक्तम्। ७।

व्याद्यत्काम एतेन यज्ञेन यज्ञेतत्यादि ब्राह्मणे यदुक्तमान्तादनुवाकस्य तदप्यनुसंधातव्यमित्यर्थः । तच व्याद्यत्कामः समानेभ्य श्रात्मने। व्याद्यत्कामेपुः ॥ चुरपविरसिधारा । ताजक् सद्यः । पच्यूचनमञ्जान् दिभिर्विना इस्ताभिमदंनेन श्रोधनम् ॥

### ऋत्वे वा जायामुपेयात्। ८।

यदुतं ब्राह्मणे न स्लियमुपेयादिति तच च्हताबुपेयादा । महिषी-मित्यर्थः ॥ श्रच दर्भपूर्णमासव्रतवन्तर्भकालान्येतानि व्रतानीत्युक्ता पुनराह भारदाजः तेन मन्यामहे उन्तरालकालव्रतानि यथा चातुर्मास्थेव्विति ॥

सा ऽयं दर्शपूर्णमासयाः प्रक्रमे विकल्पा उनेन दर्श-पूर्णमासाभ्यां वा यजेत । १ ।

श्रयमपि यज्ञो वैद्यधवत्प्रक्रम एव दर्भपूर्णमासाभ्यां विकल्पते । श्रादित एव प्रक्रम्यानेन यजेत ताभ्यां वा । न तु प्रक्रान्तस्य त्यागो अप्रक्रान्तस्य वा ग्रहणमिति ॥

तेन पञ्चदश वर्षाणीष्टा विरमेद्यजैत वा । १०।

पञ्चदशवर्षतास्य दर्भपूर्णमासयोक्तिंशदर्षतया संमिता वेदितया प्रयोगता देंगुष्यात्। यजेत वा यावज्जीविमिति श्रेषः॥

संतिष्ठते दाष्टायणयज्ञः। ११।

गतः ॥

एतेनैडाद्धः सार्वसेनियज्ञो वसिष्ठयज्ञः शौनक-यज्ञस्र व्याखाताः। १२।

दबादधेन दृष्ट ऐंबादधः। एवमुत्तरे ऽपि द्रष्ट्यास्ते च दाचायण-

यज्ञेन व्याख्याताः तत्समानप्रयोगास्तत्समानप्रसाञ्चेत्रर्थः। नामधेय-प्रयोजनमेडादधीयं इविरिद्मेषां मयीत्यादि द्रष्टव्यम्॥

> इति मप्तदशी कण्डिका । इति पञ्चमः पटलः॥

## ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा दर्भपूर्णमासयाः। १।

दार्भपोर्णमासिकमिदानीं ब्रह्मत्वमुपिद्य्यते । यो ब्रह्मिष्टो ब्राह्मण-गुणेन प्रक्रष्टः स ब्रह्मा भवति ॥

तं वृणीते भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्र-ह्याणं त्वा वृणीमह दति। २।

यजमान इति भ्रेषः तथा याजमाने ऽनुवादात्। यथा चैतदेवं तथा तचैव वच्छते॥

### हता जपति। ३।

यदेवं द्वतस्तदोत्तरं मन्त्रं जपतीत्यर्थः। द्वत दति वचनात्प्रायणीयादौ निवर्तते ॥

श्रहं भूपितरहं भुवनपितरहं महता भूतस्य पित-देविन सिवचा प्रस्तत श्रार्त्विच्यं करिष्यामि देव सिव-तरेतं त्वा रुणते रुहस्पतिं देव्यं ब्रह्माणं तदहं मनसे प्रविश्विम मना गायिषये गायषी षिष्ठुमे षिष्ठुकागत्ये जगत्यनुष्ठुमे उनुष्ठुणक्त्र्ये पिक्षः प्रजापतये प्रजापतिविश्वेभ्या देवभ्या विश्वे देवा वहस्पतये वहस्पतिर्वह्मणे ब्रह्म भूभुंवः सुवर्वहस्पतिर्देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणां वहस्पते यत्रं गापायेत्युक्तापरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रम्य निरस्तः पराग्वसः सह पाभ्रानेति ब्रह्मसदनात्तृणं निरस्येदमहमर्वाग्वसेाः सदने सीदामि प्रस्तता देवेन सिवचा वहस्पतेः सदने सीदामि तद्मये प्रव्रवीमि तद्मये तत्स्वर्याय तत्प्रथिव्या इत्युपविश्वति । ४।

उत्तरते। वैदेखिष्ठन्नेतं जपसुक्षा तते। दिचिणातिक्रम्योपविश्वति ॥

त्राहवनीयमभ्याद्यास्ते। ५।

उपविश्वनादृत्याद्दवनीयाभिसुख त्रास्ते॥

कर्मणिकर्मणि वाचं यच्छति। ई।

कर्मणिकर्मणि सर्वेद्येव कर्मसु॥

मन्त्रवत्सुवा कर्मसु। याथाकामी तृष्णीकेषु। ७। श्रथवा मन्त्रवत्स्वेव कर्मसु वाग्यमननियमस्त्रणीकेषु लनियम इत्यर्थः॥

्रायदि प्रमत्तो व्याहरेदेषावीस्टचं व्याहतीय जिल्ला बाचं यच्छेत्। ८। प्रमादे प्रायश्चित्तमेतत्॥

ब्रह्मनपः प्रगेष्यामीत्युच्यमाने । १।

दत्यष्टादशी कण्डिका।

प्रणय यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमाना ऋतु । सप्तवींणां सुक्षतां यच लेकित्तचेमं यज्ञं यज-मानं च धेन्नों प्रणयेति प्रसीति । १ ।

उच्चमान द्रत्यच न वर्तमानकाली विविचितः श्रामन्त्रणमध्ये ऽनुज्ञानुपपत्तेः। प्रमाति श्रनुजानाति। उपांद्र्यजपसुक्षीचैः प्रमवः म च प्रणवादिः यज्ञेषु चैतदादयः प्रमवा द्रति वचनात् श्रोमिति बद्या प्रमौतीति श्रुतेश्व॥

सर्वेषामन्त्रणेषेवं प्रसवस्तेन कर्मणा यसिनामन्त्र-यते। २।

यचयच कर्मण्डेनमध्वर्युरामन्त्रयते ब्रह्मन्त्रोत्तिष्यामीत्यादिभिर्निगदै-साचतचामन्त्रितेनेव तेनतेनामन्त्रणविषयेण प्रोत्तणादिना कर्मणा विश्रिष्टः प्रमवः कार्यः यथा श्रीं प्रोत्त श्रीं परिग्टहाणेत्यादि ॥

प्रीक्ष यज्ञमिति इविष इधाविह षश्च प्रोक्षे। वह-स्पते परिग्रहाण वेदिं स्वगा वा देवाः सदनानि सन्तु। तस्यां विहः प्रथतां साध्वन्तरिहंसा नः पृथिवी देव्य- सामिधेनीरनुवश्चन्तम् । वाचस्पते वाचमात्रावयैता-. मात्रावय यज्ञं देवेषु मां मनुष्येष्ठिति प्रवरे । ३ ।

एतेषु कर्मखामन्त्रित एतानान्त्राञ्चिपता प्रमौति ॥ मामिधेनीरनु-वच्यन्तमिति होतारमिति भेषः । म यत्र ब्रूयाङ्गह्यन्मामिधेनीरनु-वच्छामीति तदा प्रजापते ऽनुब्रूहीति प्रमौति ॥

देवता वर्धय त्वमिति सर्वचानुषजति। ४।

गतः ॥

मिचस्य त्वा चक्षुषा प्रेश्च इति प्राश्चिमवदीयमानं प्रेक्षते। प्र।

प्रेचणे सक्तदेव मन्त्रो इविर्गणे ऽष्यकरणलादयवायाच यया पर्ध्यणे मनाता॥

च्छतस्य पथा पर्येहीति परिक्रियमाणं सूर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रतिपश्चामीत्याहियमाणम्। ६।

परिच्चिमाणमयेणाच्वनीयं त्राच्चियमाणमासन्नं च्चियमाणम्। प्रती-चत दति भेषः॥

सावित्रेण प्रतिग्रह्म पृथिव्यास्वा नाभौ साद्यामी-डायाः पद इत्यन्तर्वेदि व्यूह्म तृणानि प्राग्दर्ग्डं साद्यि-त्वाद्येन त्वा चक्षुषावेश्च इत्यवेश्च्य सावित्रेणाङ्ग्छेनी-पमध्यमया चाङ्ग्ल्यादायाग्नेस्वास्येन प्राश्नामि ब्राह्मण-स्वादरेण व्हस्पतेर्ब्रह्मणेन्द्रस्य त्वा जठरे साद्यामीत्य-संस्वेत्यापिगर्ति १७। सावितः प्रतिग्रह्णमीत्यन्तः प्रतिग्रहे तथैव ब्राह्मणे पाठान्। श्रादाने लादद दत्यन्तः तथा दर्धितलान्। उपमध्यमानामिका। श्रमंग्लेत्य प्राप्तिचं दन्तैरनभिम्हद्य। श्रपिगिरति निगिरति॥

द्रत्येनानविंशी कण्डिका।

या ऋष्वन्तदेवतास्ता इदं शमयन्तु खाहाक्रतं जठर-मिन्द्रस्य गच्छ खाहेत्यद्भिरभ्यवनीयाचम्य घसीना मे मा संप्रक्या ऊर्ध्वं मे नाभेः सीदेन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामीति नाभिदेशमभिम्हश्रति। १।

उच्चिष्ट एवाद्भिः प्राधित्रमभ्यवनीयान्तं नीला तत श्राचामति॥

वाङ्म श्रासनिति यथालिङ्गमङ्गानि।२।

तत्तिक्किन मन्त्रेण तत्तदङ्गमभिम्द्रगति॥

अरिष्टा विश्वानीत्यवशिष्टानि। ३।

विश्वभन्दो उच मामर्थादविष्यविश्वाङ्गाभिधायीति भाव: ॥

प्रश्वाल्य पाचं पूरियत्वा दिश्रो जिन्बेति पराचीनं निनयति । ४।

पराचीनसेकप्रयत्नेन निनयति ॥

मां जिन्वेत्यभ्यात्मम्। ५।

पुनरपो ग्रहीलाभ्यात्ममात्मन उपरि निनयति श्रेषमितः वचनात् श्रपरं पूरियलेति कल्पान्तरवचनाच ॥

यचासौ ब्रह्मभागमाहरति तं प्रतिग्रह्म नासंस्थिते भक्षयति । ई ।

नामंस्थिते न कपाखितमोचनात्पूर्वे नित्यर्थः तत्र संस्थावचनात्॥

ब्रह्मन्ब्रह्मासि ब्रह्मणे त्वाहुताच मा मा हिंसीर-हुता मह्मं शिवा भवेत्यन्तर्वेद्यन्वाहार्यमासन्नमभि-स्थिति। ७।

विक्रतिषु दिचणानेकले ब्रह्माणो ब्रह्माणः स्य दत्यादि यथार्थमूहे। इष्टयः॥

ब्रह्मन्प्रस्थास्याम इत्युच्यमाने देव सवितरेतने प्राह तत्प्र च सुव प्र च यज ब्रहस्पतिर्ब्रह्मा स यज्ञं पाहि स यज्ञपतिं पाहि स मां पाद्यों प्रतिष्ठेति प्रसौति। ८।

ननु सर्वेष्वामन्त्रणेक्षेवं प्रमत इत्यनेनैव सिद्धस्य प्रमतस्थेह पुनर्वचनं तता उपक्रक्षेह पूर्वजपविधानं च किमर्थम्। ब्रह्मन्प्रस्थास्थाम इति बद्धवचनेनामन्त्रक्षतः प्रतिष्ठेत्येक्ष्वचनेन प्रमवः पूर्वजपस्य देवता वर्धय लिमत्यनुषङ्गलोपस्य यथा स्थातामित्येवमर्थम्। स्रन्यथा हि विपरीतः प्रयोगो भवेत्। प्रतिष्ठेत्येक्ष्वचनं लन्द्वाते। ब्रह्मणागीध्र इत्यवैव काम्क्षात्रम् ॥ भूमिर्भूमिमगानाता मातरमध्यगात्। भूयासा पुनैः पशुभियो ना देषि स भिद्यतामिति यत्निंच यन्ने सन्मयं भिद्येत तद्भिमन्त्रयेत । १।

त्रनेनाभिमन्तितमनेनैवापो अधवहरत्यध्वर्थः॥

ब्रह्मभागं प्राय्यायाडमिर्जातवेदाः प्र शो यक्ष्यभि वस्यो ऋसान्सं नः स्टज सुमत्या वाजवत्येत्याइवनीय-सुपस्थाय यथेतं प्रतिनिष्क्रामति । १० ।

कपालिविमोचनान्ते दिवो भागो असीति ब्रह्मभागं प्राम्याचन्याया-डिप्रिरित्यृचा प्र णो यचीति यजुषा चोपखाय येन मार्गेण प्रविष्ट-स्रोन प्रतिनिक्कामित ॥

एवं विहितमिष्टिपशुबन्धानां ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वम्। ११। यदेवं विहितं दर्शपूर्णमामयोर्जह्मलमिदमेव सर्वेष्टीनां पशुबन्धानां च ब्रह्मलमित्यर्थः ॥

दित विंशी कण्डिका । दित श्रीभद्दर्तप्रणीतायामापसम्बद्धच्हन्ती स्वदीपिकायां षष्ठः पटनः ।

इति हतीयः प्रश्नः ॥

पुनरपो ग्रहीत अपरं पूरति श्रीम्॥

# याजमानं व्याखास्यामः।१।

दर्शपूर्णमामधोरिदानीं यजमानकर्म व्याख्यायते। तत्प्रसङ्गातकति-त्यां विक्रमापि यथा जायापती श्रश्नीत दत्यादि। यजमानयोवी कर्म याजमानं उपझता ऽयं यजमान दत्यादी पत्थामपि यजमान-व्यपदेशीपक्षमात्॥

यजमानस्य ब्रह्मचर्यं दक्षिणादानं द्रव्यप्रकल्पनं कामानां कामनम्। २।

ब्रह्मचर्थं ब्रह्मचर्था मैथुनवर्जनादि । दिन्णादानसृत्विक्परिक्रयः । द्रव्यप्रकत्यनं यज्ञसाधनद्रव्याणासुपस्यापनम् । कास्यन्त द्रति कामाः क्रियुप्रकारान्यङ्गपत्वानि च । याजमानाधिकारे पुनर्यजमानग्रहणं सार्व- विकालार्थम् । तद्यमर्थः । ब्रह्मचर्थादि चतुष्ट्यमविश्रेषण चोदितमपि सर्वन यजमानस्थैव भवति नर्विजाम् । कुतः । कर्मणस्तदर्थतात् । वचनादृत्विजामपि भवति यथा थो ऽस्थाग्रिमाधास्यन्त्यात्स एतां रात्रं व्रतं चरति श्रनङ्गान्होत्रा देथः यदि कामयेताध्यर्थरात्मान- मित्यादि ॥ तथा च यावदुक्तमेव कर्म पत्याः सर्वचेति न्यायविदः । स्थाषादश्चाह यावदुक्तं पत्थाः कर्माणि ब्रह्मान्यस्थान

# प्रत्यगाशिषा मन्त्राञ्जपत्यकरणानुपतिष्ठते ऽनुमन्त्र-यते । ३ ।

वेदस्याध्वर्यवसमास्यया सर्वेषां मन्त्राणामाध्वर्यवले प्राप्त उच्यते। य त्रात्माशिर्भिवादिन त्राध्वयंवे कर्मणि करणतया चाविनियुका मन्त्रास्ताञ्चपित तैर्पतिष्ठते तैरनुमन्त्रयते वा यजमानो न लघ्वर्युः। कुतः। श्रामासितगामिफललादात्माणिषां खाम्यर्थलाच सर्वकर्मफ-लानाम्। त्रतः सामर्थेन समाख्या बाध्यत इति भावः। तद्त्रतं कैमिनिनापि मन्त्राञ्चाकर्मकरणास्तद्वदिति॥ ये तु करणमन्त्रास्ते प्रत्यगाशिषो ऽपि विनियोगवलादाध्वर्यवा एव यथा ममाग्ने वर्च दत्यादयः। तेव्यणाणिषो यजमानार्था एवेयन्ते भाकस्तसम्बद्धे भविष्यति ॥ जपादीनां तु विषयविभागं खयमेव तचतच दर्शीयव्यति यथा ऋचाधौयमाने जपति ऋचादित्यसुपतिष्ठते प्रणौताः प्रणौय-माना त्रनुमन्त्यत इत्यादि। यत्र तु न दर्शयियति योग्यतयैव तच व्यवस्थानुसंधेया यथा प्रवरे प्रवियमाण द्रत्यादौ जपः स्व श्रायतने मनीषयेति गार्हपत्यमित्यादावुपस्यानमनुमन्त्रणं वा वेदिं संस्ट ज्यमानामित्यादावनुमन्त्रणमिति। प्रायिकं चैतज्जपादि द्रष्टवं क्रियान्तराणामपि कचित्पृद्रशंनात् यथा पुराडाशमभिस्याती-त्यादि॥

पर्वेणि च केशसम्त्रु वापयते । ४।

स्य पर्वणि पाचिकं सन्नियस्यते वापयत एव

ना न तेनाकरणे ऽपि दर्भपूर्णमासयोः कार्यं यथा संवत्सरमग्रिहाचं डलाथ दर्प्रपूर्णमासावारभते चिंग्रतं वा वर्षाणि जीर्णा वा विरमे-दित्याहिक ल्पेषु॥ कर्माङ्गं वा वपनं प्रकरणात् स्टना वा एषा लगमेथा यत्नेप्रम्यु मृतासेत्र लचमसेथामपहत्य यज्ञियो सता मेधसुपैनौति लिङ्गाच तदापि पर्वग्रहणात्॥ पथिकसुखायां प्रज्ञतो विक्रतिषु चापर्वकालासु नेय्यते यथा नैमित्तिकेष्टिषु केशसम्भुग्रहणा सोमनपनमैक्सिकं वेदितयम् । वाजसनेयिमतानु तदेवाहृतभित्याह ॥

# श्रयख्यभा खामानि वापयत इति वाजसनैय-कम्। ५।

चोमानि तनूरु हाणि तान्यस्पान्यपि वापयितयानि । नेप्रायस्य लन्धं **सर्** पेच्यतामिति भावः । प्रक्षतभेव वा ग्राश्रुक्तोमग्रब्देन विविचितं जोमितिग्रेषताच्याश्रुणः। यथाऊर्नेघण्डुकाः तनूरुहं रोम लोम तदृद्धी साम्रु पुंसुख इति॥ तद्यमर्थः। केग्रासम्मुषु च मध्ये साम्रु व्यसिप वापयत एव केशास्त्रक्षे सन्तो नोष्येरिन्नित । बौधायन-स्वाइ यदि केवलं साशु वापयिष्यमाणः स्वादिति ॥

विद्युद्सि विद्य मे पाम्मानमृतात्सत्यमुपैमीति यस्य-मागो। ऽप उपस्पृशति। ई।

यत्वमाणो यषुं कतसंकल्पः । संकल्पश्च मनसो उसाधारणवापार्-नात्मानसः ययातः सांख्याः मनःसंजल्यमिति । वाचिको ऽपीत्य-परं यो घाटा इत्युका न यजत इति जिङ्गात् माना ह

वाचा निर्चिरित बौधायनवचनाच ॥ तच क्रतुकामो ऽपि कामियतयः यथा वच्यित क्रवादी क्रतुकामं कामयते यज्ञाङ्गादौ
यज्ञकामिति। तत्पृकारयोको बौधायनेन यथा पर्वकामो ऽग्नीनाधास्य दत्यान्याधेये स्वर्गकामो दर्भपूर्णमामाभ्यां यच्य दति दर्भपूर्णमामयोः स्वर्गकामः पग्रज्ञा यच्य दति पार्वक्ये स्वर्गकामः से।मेन
यच्य दति से।मे मवैकामा ऽग्निं चेय दत्याग्रचयन दति॥ तच वेवं
कामग्रव्यो ऽसति कामे नुष्यते सत्यपि वा वर्जनम्। श्रेयसाद्धि
परमं परदेवताप्रीणनं परमे निःश्रेयमायेति सर्वशास्त्राणां मर्थादा।
यथोकं भगवद्गीतास् कार्यमित्येव यत्वमं नियतं क्रियते ऽर्जुन।
मङ्गं त्यक्षा फलं देव म त्यागः मान्तिको मत दति। स्वकारयाद्यः
नेमं नौकिकमधें पुरस्कृत्य धमाय्येदिति तथा धमें चर्यमाणमर्था
श्रनृत्ययन्त दति च। श्रुतिय कामानुपद्दतस्थानन्दानुपदिग्रति श्रोचियस्य चाकामहतस्थिति। तस्नादग्नीनाधास्थे दर्शेन यच्ये दत्येतावानेव
यस्य चाकामहतस्थिति। तस्नादग्नीनाधास्थे दर्शेन यच्ये दत्येतावानेव

# तदिदं सर्वयच्चेषूपस्पर्शनं भवति । ७।

तदिदमपासुपर्सार्थनं न केवलं दर्भपूर्णमासयोः किंतु सर्वेध्वेव यजित-चोदितेथ्विष्टिपग्रुसेामेषु भवति यच्छमाणो वेष्ट्वा वेति श्रुतेः। श्रुतश्च दर्विचे।मेषु न भवति ॥

े श्रीमं यत्तामि सुरयं या मयासूर्य उद्यन्तमारे। हित मर्थमहे। श्रादित्यं ज्योतिषां ज्योतिहत्तमं श्रीयज्ञ,य ताः। ताः पूर्वः परियक्तामि स्व ग्रायतने मनीषया॥ इमामूर्जं पञ्चद्शीं ये प्रिवष्टास्तान्देवान्परियक्तामि पूर्वः। श्रीमह्यवाडिह तानावहतु पौर्णमासं हिवरि-दमेषां मयोति यथालिङ्ग-माहवनीये ज्वाधीयमाने जपति। ८।

सद्यस्तालायां पोर्णमास्यामाद्या लुप्यते श्रोयज्ञायेति लिङ्गिवरोधात्। तथा दिनीया पञ्चदशीमिति लिङ्गिवरोधात्। यदा लल्पापि पञ्चदशी स्थान्तदा न लेापः। दिनीयस्था विद्यतिषु तु यथार्थमूरः सर्वत्र यथा श्रद्ययज्ञाय दमामूजें प्रथमामित्यादि॥ तथा नामवतीस्विष्टिषु तेनतेन नास्नोपलचणं कर्मणः यथा चैत्रं इविः श्राग्यणीयं इविरि-त्यादि। श्रनामकास्तु सामान्यनास्नोपलचणीयाः यथेर्थं इविरिति॥

श्रन्तरामी पश्रवा देवसंसदमागमन्। तान्पूर्वः परि-यत्तामि स्व श्रायतने मनीषयेत्यन्तरामी तिष्ठञ्जपति।ह। श्रमी गाईपत्याहवनीयो ॥

इह प्रजा विश्वरूपा रमन्तामियां ग्रहपितमिभिसंव-सानाः। ताः पूर्वः परिग्रक्तामि स्व श्रायतने मनीषया॥ इह पश्रवा विश्वरूपा रमन्तामियां ग्रहपितमिभिसंव-सानाः। तान्पूर्वः परिग्रक्तामि स्व श्रायतने मनीष-येति गार्हपत्यम्। १०।

दिति प्रथमा कण्डिका ।

श्रयं पितृणामग्निरवा हुव्या पितृभ्य श्रा। तं पूर्वः पितृश्वाम्यविषं नः पितुं करित्ति दक्षिणाग्निम्॥ श्रजसं त्वा सभापाला विजयभागं सिमन्थताम्। श्रग्ने दीदाय मे सभ्य विजित्ये शरदः शतिमिति सम्यम्॥ श्रवमावस-श्रीयमभित्तराणि शरदः शतम्। श्रावसथे श्रियं मन्त्र-मित्ति क्षियम्। श्रावसथे श्रियं मन्त्र-मित्ति क्षियो नियक्कित्यावसथ्यम्। १।

सर्ववास्वाधीयमानसुपितष्टत इति शेषो अनुमन्त्रयत इति वा॥

द्रमहमित्रचेष्ठेभ्या वसुभ्या यत्तं प्रव्रवीमि। द्रम-हिमन्द्रच्येष्ठेभ्यो रुद्रेभ्यो यत्तं प्रव्रवीमि। द्रमहं वर्ण-च्येष्ठेभ्य त्रादित्येभ्यो यत्तं प्रव्रवीमीत्यन्वाहितेषु जपित । २।

श्रवान्वाधीयमान दित प्रक्राम्य पञ्चानामग्नीनां याजमानान्युका तेष्वचाहितेष्वित्युपमंहारात् ॥ सभ्यावसय्ययोराध्वर्धवे ऽनुक्रमप्यस्ति द्वण्णीकमन्वाधानमित्यवगन्तव्यम् । मन्त्रवर्णश्च भवति विजयभागं समिन्धतामिति ॥

पयस्वतीरे। प्रया इति पुरा वर्हिष त्राहर्ताजीया-पती त्रश्नीतः। पुरा वत्सानामपाकर्तारमावास्यायाम् । ३।

श्राहर्ते। राहरणात् तथापाकर्ते। रिति । कालक्वणा चेवस् । तेव

षामावास्त्रायां न मंनयते तयोः कालयोरश्नीतः प्राक् परिस्तरणानां वर्षियो वाहरणात्। प्रथमग्रामे चेाभयोर्मन्तः। त्रयं चास्मिन्नहन्य-र्थपाप्रस्याप्रनस्य कालनियमस्तेन मद्यस्कालास्त्रमत्यां चुधि नेस्यते॥

पौर्णमासायापवत्स्यन्तौ नातिसुह्नितौ भवतः। ४। उपवामः प्रागेव काखातः। तं राचौ करिक्यन्तावहरपि नातिसु-हितौ नातिहृतौ भवतः। हृतिश्वानस्थेत्यस्थापवादः॥

त्रमाषममांसमाञ्चेनाश्रीयातां तदभावे द्धा पयसा या। पू।

माषमांषयोः वाज्जनार्थयोः प्रतिषेधः । श्राज्यादीनि द्वपधेके नियम्यन्ते । माषण्यदो सुद्वादेरिप कोणीधान्यस्य प्रदर्णनार्थः श्रा प्राण्णातिकादिति लिङ्गात् । बौधायनस्याह सर्वमेतदहः कोणीधान्यं वर्जयेदन्यत्र तिलेभ्यसास्य ब्राह्मणं प्रतिपाद्याश्रीयादिति तथा पत्या प्रतिदहरुक्ति दद्यादिति च ॥

बर्हिषा पूर्णमासे वतसुपैति। वत्सेषपाञतेषमावा-स्थायाम्। ६।

श्रवापि बर्डिवंताग्रव्दाभ्यां पूर्ववत्काललचणा । बर्डिषाडियमाणेन सहेति ग्रेष:॥

प्रणीतासु प्रणीयमानास्वासनेषु वा इविःषु व्रतमुपै-तीत्युभयच साधारणम् । ७ ।

डमवर्षोमयोः पौर्षमाखमावाखयोः साधारणमिदं कालदसमि-ह्यर्थः। अश्रनमग्न्यन्वाधानं व्रतापायनमित्येके। व्रतापाय-नमश्रनमग्न्यन्वाधानमित्येके। अग्न्यन्वाधानं व्रतापा-यनमश्रनमित्येके। ८।

चय एते क्रमविकन्यास्त्रयाणामेषां कर्मणां यथोक्तेन सुख्येन सह चलारस्तच यदाप्यथ्यनं पूर्वं तदापि प्रणयनात् परमे वेति वेदि-तव्यम्॥

पयस्वतीरोषधय द्रत्यप त्राचामत्युपस्पृत्रति वा। ८। त्राचामित भचवित ॥

त्र्यपरेगाहवनीयं दक्षिगातिकामति। १०।

एव एवात ऊर्ध्व यजमानस्य संचरो भवति।११। शास्त्रीययोर्निर्गमनप्रवेशयोरेष एव पन्थाः॥

इति दितीया किष्डिका।

दक्षिणेनाच्चनीयमवस्थाय व्रतमुपैष्यन्समुद्रं मनसा ध्यायति । १ ।

वतसुपयन्तित कन्यान्तरकारमतिनराकरणार्थसुकं व्रतसुपेश्वनिति ॥ त्राय जपत्यग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामीति ब्राह्मणः। वायो व्रतपत आदित्य व्रतपते व्रतानां व्रतपते व्रतं राजन्यवैश्वयोरेकैकस्य चयो ऽपि मन्ताः॥ सर्वान्वा ब्राह्मणः। ३।

गतः ॥

श्रयादित्यमुपतिष्ठते सम्राडिस व्रतपा श्रिस व्रतप-तिरिस तत्ते प्रव्रवीमि तच्छकेयं तेन शकेयं तेन राध्यासमिति। ४।

श्रवाह वौधायनः उपनिष्क्रस्याम्यागारादादित्यसुपतिष्ठत इति बौधायना उचैव तिष्ठनिति ग्रासीकिरिति॥

यद्यस्तिमते व्रतमुपेयादा हवनीयमुपतिष्ठन्नेतद्यजुर्ज-पेत्। ५।

ग्टहमेधीयाद्यधं वचनम् ॥

उभावमी उपस्तृणते देवता उपवसन्तु मे। ऋहं याम्यानुपवसामि मद्यं गोपतये पश्चनिति सायं परि-स्तीर्यमाणेषु जपति। ६।

उभाविति चिङ्गाद्वाह्यणोक्ताग्निद्वयपरिस्तरणविषय एवायं मन्त्र इति केचित्। तदयुक्तं परिस्तीर्थमाणेखिति वज्जवचनात् प्राधान्यान्वया-दुभयाभिधाने।पपत्तेश्च यथा वज्ज्ञ्वागतेषु वसिष्टवामदेवावागता-विति॥

आ

श्ररण्डेभवमत्रमारण्डं नैवारादि तत्सायमाश्रखाने उन्नाति। माष-मांमयोः पूर्ववद्यञ्चनार्थयोः प्रतिषेधः। त्रन्यया ग्राम्यलादेव माष-स्थापाप्तेभीषशब्दो उनापि पूर्ववद्याख्येयः॥ श्रन्त्रातीत्येकवचनात् श्रारण्डाश्रनं पत्था नेयते। भारदाजेन लिष्टा एवात्मसंस्कारास्त्रस्याः॥

त्र्रिपि वा काममा मार्गादा मधुन त्र्रा प्राशाति-कात्।⊏।

भागें मृगविकारं मांचम् ॥ प्राम्मातिकं केमिधान्यं दस्मात्रमातनेन्ने निष्ट्रियते ॥ तद्यमर्थः । यदेव किंचिद्यञ्जनमीप्पितं तदेव काम-मञ्जीयान्त मार्गमिख्यमाणं भोक्तव्यमिति । मधुनस्वप्रतिषिद्धस्थापि अत्रत्यसामान्यादेव प्रायो निष्टन्तिः स्थादिति प्रतिप्रसवः ॥

त्र्रपोवा। नवाकिंचित्। ६। गती॥

न तस्य सायमश्रीयाद्येन प्रातर्यक्यमाणः स्यात्। १०।

यकातीयेन इविषा शोयष्टा तक्वातीयं द्रयं नाश्मीयात्। ततशा-क्येनानुपसेच्यः पौर्णमास्यां सायमाभा भवति द्धिपयोभ्यां च दंभें। तथानुपवस्थेखपौष्टिपग्रुषु शोभाविषु तत्साधनद्रव्याभनिवृत्तिः येन प्रातर्थक्यमाण दति सामान्यता निर्देशात् पुनःसायंग्रहणाच ॥

त्रारखायोपवतस्यनपो ऽस्नाति न वा। ११।

श्रारखेनेव इविषा श्रोयष्टा यस्तस्य नास्यारखाशनं तदा विसावेव . श्रीहियव- विधानात् तस्यारण्यनियमाच यथा तस्यारण्येनैवात ऊर्ध्वं होम इति।
विक्रत्यर्थं वा वचनं यवारण्यं इविर्यथा गार्सुतं चहं निर्वपेदित्यादौ।
तदा लिदमेव वचनं ज्ञापकं भविष्यति सेापवमथा श्रपि विक्रतयो
सम्यन्त इति। बौधायनश्चाह दृष्टिपग्र्वन्थाः सेापवमथाः सद्योयज्ञा
वेति॥

जञ्जभ्यमानो ब्रूयान्मयि दक्षक्रतू इति। १२। कर्ममध्ये यदा जञ्जभ्यते जस्मते तदा प्रायश्चित्तार्थमेतद्यजुर्जपेत्॥ त्रमावास्यां राचिं जागर्ति। १३।

गतः ॥

श्रिप वा सुष्यादुपरि त्वेव न श्रयीत । १४ । जागरणाशकी सुष्यात् उपरिश्रयनसेव तु वर्जयेत् ॥

अपि वोपरि शयीत ब्रह्मचारी त्वेव स्यात्। १५। जपरि श्रपि वा शयीत सर्वधापि तावदुद्धचर्यं परिपालयेदित्यर्थः॥

उभयच जागरणमेके समामनन्ति। १६।

उभयवामावास्थायां पौर्णमास्यां च॥

त्राइवनीयागारे गाईपत्यागारे वा भ्रोते। १९। श्रन्यदादवनीयागारमन्यद्वाईपत्यस्थेति वच्छति। तयोरन्यतरचैव भ्रेते॥ इति व्यतीया कण्डिका। देवा देवेषु पराक्रमध्यं प्रथमा दितीयेषु दितीयास्तृ-तीयेषु चिरेकाद्या इह मावत इदं शकेयं यदिदं करोम्यात्मा करोत्वात्मने। इदं करिष्ये भेषजमिदं मे विश्वभेषजा अश्विना प्रावतं युवमिति जिपत्वा श्वोसूते ब्रह्माणं द्यणीते। १।

उत्तं ब्रह्मविधावेव ब्रह्मवर्णं तस्यानेन काल उत्यते। श्वोस्ते प्रक्रान्ते तन्ते क्रुप्ते च ब्रह्मासने देवा देविध्यित जिपला तता ब्रह्माणं हणीते। न चायं जिपा ब्रह्मवर्णभेषः कर्मभिक्तप्रार्थनार्थलात्। श्रतः प्राय-णीयादाविप परिस्तरणात्तरकाले भवति। केचित्तु जिपलेत्यन्तं पूर्व- ग्रन्थेन योजयन्ति जिपला भ्रेत इति॥

भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्व वृणीमह दत्युक्तापरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रम्योपवि शति।२।

यो ऽयं ब्रह्मवरणार्थे। मन्त्रस्तमुक्तानन्तरमेव तेन सहातिक्रम्य यः मान उपविभित्त ॥

पूर्वी ब्रह्मापरी यजमानः। ३।

पूर्वापरत्वं देशतः कालतस्य ॥

भूश्व नश्च वान चर्न च गौश्च वट् च खं च धूं नंश्च पंश्वेनाश्चराः पूंद्शमा विराजो या इदं विश्वं भूष्ट स्ति गैन नयत प्रजानतीर्बह्मपूता स्थ। को वो युनिक्त स वो युनक्तु विश्वेभ्यः कामेभ्यो देवयज्यायै। याः पुरस्तात्प्रस-वन्युपरिष्टात्सर्वतश्च याः। ताभी रिक्सपविचाभिः श्रडां यज्ञमार्भ इति प्रणीताः प्रणीयमाना श्रनुमन्त्रयते॥ यजमान इविर्निर्वस्थामीत्युच्यमान श्रों निर्वपेत्युचैर-नुजानाति। ४।

गती ॥

श्रिमं होतारमिह नं हुव इति हविनिरुष्यमाणम-भिमन्त्रयते। ५।

ातिइविरिभमन्त्रणाद्यन्तः इविषो मे ऋखेत्येकवचनात् निरूष्यमाण-मिति वर्तमाननिर्देशाच ॥

इविर्निर्वपणं वा पाचमभिष्ठशत्यभि वा मन्त्रयते ई।

ारुष्यते यिस्मन्पाचे तद्धविर्निर्वपणम्। तस्यादौ सञ्चदिभमर्भनमि । प्रत्नणं वा पाचसंस्कारलात्॥

तदुदित्वा वाचं यच्छति। ७।

ष्ट्रहाध्वर्ययमानदिर गाँखान्तरीयो वाग्यमनकाल उत्तः प्रणीय-ास वाचं यक्कत इति । तेनेदानीं खग्नाखास्यः काले। विकल्पते रानस्य । तदिति च वाक्यादिसामान्यरूपविवचयापि नपुंसते अभाः॥

## श्रय यज्ञं युनिता। ८।

श्रयग्रब्दः कर्मान्तर्वद्योतनार्थः। तेनानौषधतन्त्राखणुपमदादिषु चज्रयोगः कार्यः। को ऽयं चज्रयोगो नाम। तं दर्भयति॥

कस्वा युनिक्त स त्वा युनिक्तिति सर्वे विद्वारमनुवी-स्रते। १।

गतः ॥

दित चतुर्थो कण्डिका। दित प्रथमः पटलः॥

चतुःशिखराडा युवितः सुपेशा घतप्रतीका सुवनस्य मध्ये। मर्च ज्यमाना महते सौभगाय मह्यं धुव्व यजमानाय कामानिति वेदिं संस्ट ज्यमानाम्। १। अनुमन्त्रयत दित शेषः॥

या मा हदा मनसा यश्च वाचा ये। ब्रह्मणा कर्मणा देष्टि देवाः। यः श्रुतेन हृद्येनेष्णता च तस्येन्द्र वज्जेण णिर्म्छिनद्मीति स्तम्बयजुर्ह्घयमाणम्। २।

तच सामयजुषां प्रथक्षान्यन्तात्तिः। चतुर्थस्य त इरणस्य हष्णी-कर्णान्यसम्बर्णम् ॥ द्दं तसौ हर्म्यं करोमि ये। वो देवाश्वरति ब्रह्म-चर्यम्। मेधावी दिक्षु मनसा तपस्थन्तर्दृतश्चरति मा-नुषीषित्युत्करमभियद्यमाणम्। ३।

श्रभग्रहणस्य तु चतुर्थसायद्वणीकलाङ्गवर्येवानुमन्त्रणम् ॥

यज्ञस्य त्वा प्रमयाभिमया प्रतिमयोन्सया परियः ह्या-मीति वेदिं परियः ह्यमाणाम् । ४।

उभयोः परिग्रहयोरनुमन्त्रयते श्रविश्रेषात् पूर्वश्चेति भारदाजवचनाच॥

यदुद्वन्तो जिहिंसिम पृथिवीमोषधीरपः। ऋष्व-र्यवः स्फाकतः स्फोनान्तरिक्षं मोरु पातु तस्मात्॥ यदुद्वन्तो जिहिंसिम क्रूरमस्या वेदिं चक्तमा मनसा देवयन्तः। मा तेन हेड उपगाम भूग्याः शिवा नी विश्वभूवनेभिरित्वत्युडन्यमानाम्॥ भूमिर्भूत्वा महि-मानं पुपोष ततो देवो वर्धयते पयांसि। यज्ञिया यज्ञं विचयन्ति शं चौषधीराप इह शक्तरीश्वेति क्रियमा-णाम्॥ इडन्यकतूरहमपो देवीरुपक्षुवे। दिवा नक्तं च ससुषीरपस्वरीरिति प्रोक्षणीरासाद्यमानाः॥ ऊणीम्टदु प्रथमानं स्योनं देवेभ्यो जुष्टं सदनाय बर्हिः। सुवर्गे स्रोके यजमानं हि धेहि मां नाकस्य पृष्ठे परमे ब्यो-मिकिति वर्षिरासाद्यमानमा। । गत: ॥

अद्भिराज्यमाज्येनापः सम्यक् पुनीत सवितुः पविचैः।
ता देवीः शक्राः शाकरेणेमं यज्ञमवत संविदाना
इत्याज्यं प्रोक्षणीश्चोत्पूयमानाः। ई।
श्राज्यमुत्पूतं प्रोक्षणीश्चोत्पूयमाना इत्यर्थः॥

उभावाज्यग्रहाज्जपतः। ७।

उभाविति वचनमध्यर्थणा सह प्रयोगार्थं याजमानाध्ययेवकाण्डयोः संकीर्णतात्। श्रमीषामित्यभिप्रायः॥ इति पञ्चमी कण्डिका।

श्रिश्रेम वर्हिरनः पृथित्यां संरोहयन्त श्रेषधी-विवृक्षाः। यासां मूलमुद्वधीः स्फ्येन भिवा नस्ताः सुहवा भवन्तु॥ सुमनसो यजमानाय सन्त्वोषधीराप इह भक्षरीश्व। दृष्टिद्यावा पर्जन्य एना विरोहयतु हिर्ण्यवर्णाः भतवल्शा श्रद्या द्रत्यन्तर्वेदि वर्हिरा-सन्तम्।१।

गतः ॥

चतुःशिखराडा युवितः सुपेशा वतप्रतीका वयुनानि

यजमानाय कामान्॥ शिवा च मे शग्मा चैधि स्थोना च मे सुपदा चैथ्यूर्जस्वती च मे पयस्वती चैधि। इषमूर्ज मे पिन्वस्व ब्रह्म तेजा मे पिन्वस्व श्वचमोजो मे पिन्वस्व विश्रं पृष्टिं मे पिन्वस्वायुरनाद्यं मे पिन्वस्व प्रजां पश्चमें पिन्वस्वित स्तीर्यमाणाम्। २।

नाच धातौधातौ मन्त्राष्ट्रितः स्तीर्थमाणाया वेदेरेकलात् तदिभ-धानलाच मन्त्रस्य ॥

भुवो ऽसोत्येतैः प्रतिमन्तं परिधीनपरिधीयमानान्। श्रिसान्यज्ञ उप भूय इनु मे ऽविश्वोभाय परिधीन्दधामि। धर्ता धरुणो धरीयानिष्ठिर्देषांसि निरितो नु दाता इति च। ३।

श्रिसिन्यज्ञ इत्यनया महदन्ते उनुमन्त्रणं परिधीन्दधामीति लिङ्गात् श्रिसिन्यज्ञ इति सर्वानिति भारदाजवचनाच ॥

युनिक्म त्वा ब्रह्मणा दैयोनेत्या हवनीयम्। तेजिष्ठा ते तपना या च रोचना प्रत्योषन्तीस्तन्वो यास्ते च्रमे। ताभिर्वमीण्यभितो व्ययस्व मा त्वा दभन्य च्रहनः पि-शाचा इति च।४।

विनियोगाद्यक्रवचनाच कल्यान्तरेषु । परिधक्किमदमनुमन्त्रणं तसंनिधावामानात् । स्थादेतत् ॥ युनिष्म ला ब्रह्मणा देखेनेत्याचैष
वा त्रग्नेर्योगस्तेनेति श्रुतेः पृथक्कमैंवेदमग्नियोगो नामेति । तन्मन्दं
परिधियोगस्तेव तत्राग्नियोगवेनाभिष्रेतलात् तथा तिदमोकस्त्रेवाग्निविमोक्तवेन । तदुकं ब्राह्मणे वि ते सुञ्चामि रश्रना वि रश्नीनित्याचैष वा त्रग्नेर्विमोक दति । व्याख्यास्थित च तथा सुन्वकारः वि ते
सुञ्चामीति प्रिधिषु विसुच्यमानिस्विति । व्यक्तोकं च तत्सत्याषाढेन
यथा युनिष्म ला यन्ते त्रग्न दिति दाभ्यामग्नि परिधीयमानं
तेजिष्ठा त दति परिधितमिति । तस्माद्पसदवस्थयरहमेधीयादिषु
परिध्यभावादनुमन्त्रणस्य कोपः ॥

विक्ति विधिती स्थां सपता ज्ञाता न्था त्या चे जिल्ला स्था विश्वा यन्त्रा स्थां विध्या स्थान नहं स्वाना मुत्तमो इसानि देवाः ॥ विश्वो यन्त्रे नुद्माने ज्ञरातिं विश्वं पाष्मानममितं दुर्मरायुम्। सीदन्ती देवी सुक्ततस्य लोके धृती स्थो विधृती स्वधृती प्राणा-स्था धारयतं प्रजां मिय धारयतं पश्चमिय धारयतं मिति विधृती ज्ञासा द्यमाने। ५।

गतः ॥

इति षष्टी कण्डिका।

त्रयं प्रस्तर उभयस्य धर्ना धर्ना प्रयाजानामुतानू-याजानाम्। स दाधार समिधी विश्वरूपास्तस्मिन्सुची श्रथ्यासादयामीति प्रस्तरमासाद्यमानम्। १।

श्रिप वा जुह्रमेव प्रस्तर दत्यसिन्कस्ये लुप्यते मन्तः उतानूयाजानामिति सुव दित च लिङ्गविरोधात्। तथा प्रायणीयोदयनीययोरनूयाजप्रयाजयोर्ययार्थमूहो उन्यतरस्य धर्ता धर्ता प्रयाजानां स
दाधारेत्यादि॥

प्राणाः। हिरण्यपक्षाजिरा संभ्रताङ्गा वहासि मा सुक्रतां यच लेकाः॥ जुङ्गरिस प्रताची गायचीयाची किर्विभर्जुषाणा। अव्यथमाना यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञं नयास्युप देवानाग्नेयेन सम्लाज्ञातान्भात्वव्यान्ये च अवाहं वाध उपभ्रता सपत्नाज्ञातान्भात्वव्यान्ये च जनिष्यमाणाः। देाहे यज्ञं सुदुधामिव धेनुमहमुत्तरे। भ्र्यासमधरे मत्सपत्नाः॥ सुभ्रदस्युपभृङ्गताची चेष्टुभेन छन्दसा विश्ववेदाः। अव्यथमाना यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञं नयास्युप देवानेन्द्रेण सम्णा दैव्येनेत्युप-भ्रतम्॥ या मा वाचा मनसा दुर्मरायुर्ह्वदारातीया-दिभदासदमे। इदमस्य चित्तमधरं भ्रवाया अहमुत्तरे। भ्र्यासमधरे मत्सपत्नाः॥ भ्रुवासि धरणी धन्म जागतेन छन्दसा विश्ववेदाः। श्रव्यथमाना यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञं नयास्युप देवान्वेश्वदेवेन श्रमंणा
दैव्येनेति ध्रुवाम्॥ स्योना मे सीद सुषदः पृथिव्यां
प्रश्रयि प्रजया पश्रुमिः सुवर्गे लेकि। दिवि सीद पृथिव्यामन्तरिक्षे ऽहमुत्तरे। भृयासमधरे मत्सपताः॥ श्रयं
सुवा श्रमिजिहित होमाञ्छतस्य म्लन्दसानृष्टुभेन।
सर्वा यज्ञस्य समनिक्त विष्ठा बाईस्यत्येन श्रमंणा देव्येनेति सुवम्॥ द्रयं स्थाली पृतस्य पूर्णाच्छिनपयाः शतधार उत्सः। मारुतेन शर्मणा देव्येनेत्याज्यस्थालीम्।२।
सर्वव साद्यमानमनुमन्त्रयत दित श्रेषः॥

इति सप्तमी कण्डिका।

तित्रसि गायचं छन्दस्तर्पय मा तेजसा ब्रह्मवर्चसेन तित्रसि चेष्टुभं छन्दस्तर्पय मौजसा वीर्येण तित्रसि जागतं छन्दस्तर्पय मा प्रजया पशुभिरिति पुराडाशा-नज्यमानान्।१।

प्रतिहितराष्ट्रिमेन्त्रस्य दृष्टिरसौत्येकवचनात् श्रज्यमानानिति वर्ते-माननिर्देशाच ॥

यज्ञो ऽसि सर्वतः श्रितः सर्वता मां सृतं भविष्यच्छ-न्वाणिषः सहस्रं मे सन्तु सृत्वता द्रा- वतीः पशुमतीः प्रजापितरिस सर्वतः श्रितः सर्वते। मां भूतं भविष्यच्छयतां शतं मे सन्वाशिषः सहस्रं मे सन्तु स्रत्वता दरावतीः पशुमतीरित्याग्नेयं पुराडाश्रमासन्त-मिम्हशित सर्वाणि वा हवींषि । २।

यदा सर्वाणि तदावृत्तिर्मन्तस्य यज्ञो अभीति पुरोडाशाभिधानादेकवचनाच । सर्वाणि इवींषीति च येषामासादनसुक्तमाध्वर्यवे चतुईाचा पौर्णमास्यामित्यादिना तेषामेव ग्रइणं न लाज्यानामिष ।
कुतः । स्थानात् श्रासन्नान्यभिष्टश्रतीति वचनात् सर्वेषां इविषासुत्तरार्धात्मवेंभ्या इविभ्यं द्रडामित्यादौ तथादर्शनाच । तेनोपसदादावभिमर्शननिवृत्तिराज्यस्य ॥

द्दिमिन्द्रियमसृतं वीर्यमनेनेन्द्राय पश्वा चिकि-त्सन्। तेन देवा श्रवताप मामिन्देषमूर्जं यशः सन्द श्रोजः सनेयं श्रतं मिय श्रयतामिति प्रातदीहम्। यत्प्रियवीमचर्त्तत्प्रविष्टं येनासिञ्चद्दलमिन्द्रे प्रजापितः। ददं तञ्जुकं मधु वाजिनीवसेनापरिष्टाद्धिनान्महेन्द्रं दिध मां धिनात्विति दिध। ३।

त्रामनमभिष्ट्यतीत्यन्यः॥

श्रयं यज्ञः समसद्बिविषातृचा सामा यज्षा देव-ताभिः। तेन खाकान्स्रयेवता जयेमेन्द्रस्य सख्यमद्यत-त्वमश्यामिति सर्वाणि इवीधि। ४। हिविशानयं यज्ञ दित यज्ञाभिधानात् नातृत्तिर्भन्तस्य। तथा प भारदाजः मर्वाणि समस्तान्यभिम्हणति ममाग्ने वर्चे विहवेष्यित्यनु-वाकेनायं यज्ञः समसदद्धविणानिति चेति॥

या नः कनीय इह कामयाता ऋसिन्यज्ञे यजमा-नाय मह्मम्। ऋप तिमन्द्राग्नी भुवनानुदेतामहं प्रजां वीरवतीं विदेयेत्यैन्द्राग्नम्। ५।

जहेनाभिमर्भनं वैस्थखापि॥

ममाग्ने वची विह्नवेष्ठस्वित्यनुवाकेन सर्वाणि ह्वीं-ष्यासन्त्रान्यभिम्हश्रेद्ष्टाभिवी। ई।

व्याख्यातः पूर्वतरेण ॥

चतुर्हीचा पै। श्रीमास्यां हवीं घ्यासन्तान्यभिष्धश्रेत्रजा-कामः पञ्चहे।चामावास्थायां स्वर्गकामा नित्यवदेके समामनन्ति। ७।

गती ॥

दत्यष्टमी कष्डिका। दति दितीयः पटनः॥

### दशहोतारं वदेत्पुरस्तात्मामिधेनीनाम्। १।

गतः॥

श्रक्तिरसे। मास्य यज्ञस्य प्रातरनुवाकौरवन्विति सामिधेनीनां प्रतिपदि जपति । २ ।

प्रतिपदि प्रथमायाम्ह्यारुको वा ॥

अनुच्यमानासु दशहोतारं व्याखायोच्छुको अप्न इति समिध्यमानम्। समिडो अग्निराहुतः स्वाहाकतः पिपर्तु नः। स्वगा देवेभ्य इदं नम इति समिडम्। ३।

श्रनुमन्त्रयत इति शेषः उपतिष्ठत इति वा ॥

मना ऽसि प्राजापत्यमिति स्रीवमाघार्यमाणम्। ४।

सुच्यमन्वारभ्य वागस्यैन्द्रीत्यनुमन्त्रयते । ५ ।

श्राघारियतुरन्वारक्ष एवाघारान्वारकाः । श्रनुमन्त्रणवचनमन्वार-भार्था ऽयं मन्त्र दति मा प्रद्गीति ॥

देवाः पितरः पितरो देवा ये। ऽहमस्मि स सन्यजे यस्यासि न तमन्तरेमि स्वं म इष्टं स्वं दत्तं स्वं पूर्तं स्वं श्रानं स्वं हतम्। तस्य मे ऽग्निरुपद्रष्टा वायरुपश्रोता-

वैन्धुर्य एवासि स सन्यज इति हेातप्रवरे ऽध्वर्यप्रवरे च प्रवियमाणे । ई ।

जपतीति श्रेषः । प्रवरस्थानापन्ने ऽपि मीद होतरित्यत्र गोत्रिषं-बन्धाकीर्तनात्रायं जपः यो ऽहमस्मि स सन्यजे यस्यास्मि न तमन्त-रेमीति विङ्गानुरोधात्॥

चतुर्होतारं व्याखाय वसन्तमृत्नां प्रीणामीत्येतैः प्रतिमन्त्रं प्रयाजान्हुतंहुतम्। ७।

श्रनुमन्त्रयत इति श्रेषः। सर्वप्रयाजशेषशृत्त्रीता। श्रतो न प्रतिप्रया-जमावर्तते ॥

एके। ममैका तस्य ये। उस्मान्देष्टि यं च वयं दिष्मो दी मम दे तस्य चया मम तिसस्तस्य चत्वारे। मम चतसस्तस्य पच्च मम न तस्य किंचन ये। उस्मान्देष्टि यं च वयं दिषा दत्येतैश्व प्रतिमन्त्रम्। ८।

क्षतंक्रतमनुमन्त्रयत दत्यन्वयः । यो उस्मानित्यादेः सर्वत्रानुवङ्गः ॥

अभीवामयारहं देवयज्यया चसुक्यान्भूयासमित्या-ज्यभागौ। १।

इतावनुमन्त्रयत इति श्रेषः॥

निज्ञतानुमन्त्रणी वा।१०।

विइतं व्यसमनुमन्त्रणं ययोस्ती तथाकौ ॥

श्रीमना यज्ञश्रुषानमेरहं देवयञ्चया चश्रुषा-न्भूयासम्। सामेन यज्ञश्रुषा सामस्याहं देवयञ्चया चश्रुषान्भ्यासमिति विह्नते। ११।

यदा विह्नतौ तदाभ्यां पृथगनुमन्त्रयितयौ ॥

पञ्चहोतारं वदेतपुरस्ताडविरवदानस्य। १२।

सर्वहिवर्थः पञ्चहोता न तु प्रत्येकमावर्तते वीयाभावात्॥

श्रग्नेरहं देवयञ्चयानादे। भ्यासमित्याग्नेयं हुतमनु-मन्त्रयते दिक्ष्यसीत्युपांशुयाजमग्नीषामयारित्यग्नीषा-मीयमिन्द्राग्नियोरित्येन्द्राग्नमिन्द्रस्थेत्येन्द्रं सांनाय्यं महे-न्द्रस्थेति माहेन्द्रमग्नेः स्विष्टक्षत इति सौविष्टक्षतम् ।१३।

श्रग्नीषोमीचे ऽष्णुपांग्रुंचाजे दिन्धरसीत्वेव मन्तः दिन्धरसीत्युपांग्रु-याजमिति वचनात्। न च सिङ्गविरोधः यागाभिधानात्॥

पुरस्तात्विष्टकते। उन्यदेवतान्येके समामनन्ति।१४।
प्राक्तते ज्ञतानुमन्त्रणसमान्नाये खिष्टक्रकान्तात्पूर्वं प्राक्ततीभ्यो उन्यदेवतान्यपि वच्चमाणानि यजूंथेके शाखिनः समामनन्ति किं चातखानि त प्रकृतावसंभवात्प्रकरणं बाधिला तिसङ्गानुरोधेन विक्र-

तिषु निवेशयितव्यानीत्याइ॥

इन्द्रस्य वैद्यध्याहं देवयञ्चयासपत्नो वीर्यवान्स्या-सिनद्रस्य चातुरहं देवयञ्चया चाता सूयासं द्यावाप्ट-थिक्योरहं देवयञ्चयाभयोकीकयोर्छध्यासं। सूमानं प्रतिष्ठां गमेयिमित्येके। पूष्णो ऽहं देवयञ्चया प्रजनि-षीय प्रजया पश्चिमः सरस्वत्या ऋहं देवयञ्चया वाच-मन्नाद्यं पुषेयं विश्वेषां देवानामहं देवयञ्चया प्राणैः सायुज्यं गमेयमर्थम्णा ऽहं देवयञ्चया स्वर्ग काकं गमे-यमदित्या ऋहं देवयञ्चया प्र प्रजया च पश्चिश्व जनिषीयेन्द्रस्येन्द्रियावता ऽहं देवयञ्चयेन्द्रियात्यनादां भूयासमिति यथालिङं वैक्ततीः। १।

एतैर्यथालिङ्गं वैक्षतीर्देवता दष्टा त्रनुमक्त्यत दत्यर्थः। एवं चैषां प्रत्यचमाचानात्वेव्ययेतद्देवत्येषु इविःषु इविःसामान्यविरोधे ऽयोता- न्येवानुमन्त्रणानि भवन्ति न प्राक्षतान्यू चन्ते॥

च्यिमी दुरिष्टात्पात्विति प्राशिचमवदीयमानम्।२। इतिर्मणादवदाने ४पि मक्षदेव मन्तः। यथा चैवं तथा ब्रह्मवे व्याख्यातम्॥

सुरूपवर्षवर्ण एहीतीडाम्। ३।

श्रवदीयमानामित्यनुषद्गः । मकदत्रापि मन्तः पूर्ववत् ॥

भूयस्येहि श्रेयस्येहि वसीयस्येहि चित्त एहि द्धिष

गवीर्जपित। चिद्सि मनासि धीर्सि रन्ती रमितः स्वतः स्वरित्युचैरुपहवे सप्त मनुष्यगवीः। देवोदेविरिम मा निवर्तध्यं स्थानाः स्थानेन प्टतेन मा समुक्षत नम इदमुदं भिषयिष्वव्रद्धा यहदे समुद्रादुदचन्तिव सुचा वागये विप्रस्य तिष्ठति श्रङ्गिभिर्दश्रमिर्दिशन्तिति च । ४।

देवगव्यभिधायिनो मन्त्रा देवगव्य दृष्युचन्ते। तथा मनुष्यगव्यः॥

उपह्रयमानायां वायविडा ते मातेति होतारमीक्ष-मागो वायुं मनसा ध्यायेत्। ५।

वायविडा ते माता वाथों ते वत्सभ्रतस्थेडा मातेति ध्यानप्रकार-विधिनं तु मन्त्रसाथा ब्राह्मणे व्यक्तलाद्यथा वायुर्वत्स इति प्रक्तत्योकां वायुं मनसा ध्यायेकाचे वत्ससुपावस्चतीति॥

सा में सत्याशीरित्याशिःषु। त्राशीर्म कर्जिमिति च

जपतीति ग्रेषः। त्रयं च जपः सोमेष्टिव्वपि भवत्येवैकस्या त्राणिषो विद्यमानवात्। तत्र लस्मास्तिन्द्र इत्यादि निवर्तयति ॥

इडाया ऋहं देवयज्यया पश्चमानभूयासिमत्युपह्न-ताम्॥ इडा धेनुः सहवत्सा न आगादूर्जं दुहाना पयसा प्रपीना। सा ना अन्नेन हविषोत गोभिरिडा-भ्यसाँ आगादिति भक्षायाहियमाणाम्। ७। उभयत्रानुमन्त्रयत इति भ्रेषः ॥

उक्त दडाभक्षो मार्जनी च। ८।

भन्नो भन्नणम्। मार्जनीग्रन्थेन मार्जनं लन्यते। तद्भयसुक्तमाध्व-र्यव एव यजमानस्थापि तन्नेदानीं प्रसार्तव्यमिति भावः॥

ब्रध्न पिन्वस्व ददता में मा छायि कुर्वता में मोपद-सिंहणां कृष्तिरित्त दिशों में कल्पन्तां कल्पन्तां में दिशों दैवीश्व मानुषीश्वाहाराचे में कल्पेतामर्धमासा में कल्पन्तां मासा में कल्पन्तामृतवा में कल्पन्तां संवत्सरा में कल्पतां कृष्तिरित कल्पतां म इति वर्हिष पुराडा-श्रमासन्तमभिमृश्वति। १।

चतुर्धा कला सद्दितं पुराडाशं तन्त्रेणाभिष्टशित ॥

इति दशमी कण्डिका।

श्रयेनं प्रतिदिशं व्यूहत्याशानां त्वाशापालेभ्यश्रतुभीं। श्रमतेभ्यः । इदं भूतस्याध्यक्षेभ्या विधेन हविषा वयम्॥ श्रह्मपा हि भजतां भागी भागं माभागो भक्त निर्भागं भजामः । श्रपस्यिन्वौषधीर्जिन्व दिपात्पाहि चतुष्पादव दिवा दृष्टिमेर्य॥ ब्राह्मणानामिदं हविः साम्यानां सामपीथिनाम्। निर्भक्तो ज्वाह्मणा नेहाब्राह्मणस्या-स्तीति।१।

ब्यूहित विभन्न गमयित सङ्गदुतीन मन्त्रेण ॥

उपह्नता चौः पिताप मां चौः पिता ह्वयतामि शरा-ग्रीआदायुषे वर्चमे जीवात्वे पुग्यायोपह्नता पृथिवी माताप मां माता पृथिवी ह्वयतामिश्राग्नीआदायुषे वर्चमे जीवात्वे पुग्यायेत्याग्नीअभागस्य वैशेषिकम्। २।

व्यूहनमिति विपरिणामेन संबन्धः । पूर्वं तु ब्यूहनं चतुणां भागानां साधारणिमदं चाग्नीप्रभागस्य वैशेषिकमित्यर्थः । तत्नाग्नीप्रभागस्येति वचनादिदं बच्चाण दत्यादिषु व्यादिष्टेषु भागेस्विति द्रष्टव्यम्॥

ब्रभ पिन्वस्वेत्यन्तर्वेद्यन्वाहार्यमासन्त्रमिस्याति॥ इयं स्याख्यस्तस्य पूर्णा सहस्रधार उत्सो त्रश्चीयमाणः। स दाधार पृथिवीमन्तरिष्ठं दिवं च तेनौदनेनातितरा-णि सृत्युमिति च । ३।

प्रथममन्त्रस्य धर्वत्राविकारे। भागाभिधानात्। दितीये लादितः पदचतुष्टयस्थादनस्थास्त्रभिधायिने। उत्त्यत्र तदभावे लापः। सहस्व-धाराचीयमाणप्रव्ययेश्व लिङ्गस्याविकारः उत्सविशेषणलात्। शेषस्त थयार्थमूद्यः॥ उत्तः संप्रैषा ज्वाहार्यस्य च दानम्। ४।

उक दडाभच दतिवद्याख्या। मंग्रेष दति च दचिणत एते। सर्तः परीतेति दयोरपि मंग्रेषयोर्ग्यस्यं तथा तच दर्शितलात्॥

एषा ते अग्ने समिदित्यान्याजिकीं समिधमाधीय-मानाम्॥ यं ते अग्न आह्याग्यहं वा श्विपितश्वरन्। प्रजां च तस्य मृहं च नीचैदें वा निष्टयत ॥ अग्ने यो नो ऽभिदासति समाना यश्व निष्यः। इधास्येव प्रश्चा-यतो मा तस्योच्छेषि किंचन॥ यो मां देषि जातवेदो यं चाहं देषि यश्व माम्। सवीस्तानग्ने संदह यांश्वाहं देषि ये च मामित्याहितायामग्निम्। पू।

वेदिविहिः ऋतं हिविरिधाः परिधयः खुचः। श्राज्यं यज्ञ ऋचे। यज्यं। ज्याश्च वयद्वाराः। सं मे संनतयो नमन्तामिधासंनहने हुत द्वित संमागीन्हुतान्। ६। संमागा दश्यसंनहनानि तेषां च बङ्जनिर्देश दश्यसंनहने ज्ञत दिति चैतदस्य ज्ञतमिति च मन्द्रानुकरणाड्ड छ्यः॥

सप्तहोतारं वदेन्युरस्तादनृयाजानासुपरिष्टादा। ७।

सप्तहोतुरनृयाजाङ्गलादननृयाज उदयनीये न भवति ॥

दृष्टोकादणी कण्डिका।

बर्हिषो ऽहं देवयच्यया प्रजावान्स्यासिमत्येतैः प्रतिमन्त्रमनूयाजान्हुतंहुतम्।१।

गतः ॥

उभी वाजवत्यी जपतः। २।

उभयोरपि याजमानाध्यर्यवकाण्डयोः पाठादिति भावः॥

वस्न्देवान्यज्ञेनापिप्रें रुद्रान्देवान्यज्ञेनापिप्रेमादि-त्यान्देवान्यज्ञेनापिप्रेमिति प्रतिमन्त्रं परिधीनज्यमा-नान्॥ समङ्कां बर्हिर्हविषा घतेन समादित्यैर्वसुभिः सं मरुद्धिः। समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत्वाहेति प्रस्तरमज्यमानम्। ३।

गती ॥

श्रमेरहमुजितिमनूजेषमिति यथालिङ्गं स्वत्तवाक\_ देवताः। ४।

स्नवाने कीर्तिता देवताः स्नवानदेवतासासिस्तिङ्गाभिरि ज्ञितिभि-र्पितिष्ठते ऽनुमन्त्रयते वा । यथालिङ्गमिति समाम्वायिस्द्वानां मन्त्राणां लिङ्गवभेन विनियोगादनामाताया उपांभ्रखाजदेवताया श्राज्यपानां च नोज्जित्योपस्थानम्॥ श्रयवा तन्मन्त्रयोरिष भाखान्त-रीयः पाठो ऽनुमीयते निर्वापादिस्र्वेन्द्राग्रमन्त्रस्थ । स्नतः । स्नतवान-देवता दत्यविभेषवचनात् स्नतवाने होता यांथां देवतामिभियाहरित तांतां यजमानो ऽनुमन्त्रयत दति सत्याषाढवचनाच ॥

यदा चास्य होता नाम यह्लीयादय ब्र्यादेमा अग्मनाशिषो दोहकामा इति। ५।

मोसेष्टिचाणिष एकलादेयमगन्नाभीदीइकामेल्यूइ:॥

सा मे सत्याशीर्देवानगम्याज्जुष्टाज्जुष्टतरा पण्यात्प-ण्यतरारेडता मनसा देवानगम्याद्यज्ञो देवानगच्छत्वदी म त्रागच्छित्विति स्रक्तवाकस्याशिःषु यत्कामयते तस्य नाम यह्णाति। ६।

श्रविक्रत एवायं मन्त्रः मोसेष्टिषु ॥

रोहितेन त्वाधिर्देवतां गमयत्वित्येतैः प्रतिमन्त्रम-भीधा प्रस्तरं प्रज्ञियमाणम्। ७।

गतः ॥

द्वः खीलो ऽवततः पृथिव्या ऋध्युत्यितः। तेना सहस्रकाण्डेन दिवन्तं शोचयामितः। दिवन्ते बहु शोच-त्वोषधे मो ऋहं शुचिमिति प्रस्तरत्यो प्रहियमाणे। ८। जपतीति शेषः॥

वि ते मुचामीति परिधिषु विमुच्चमानेषु। १।

परिधिषु ततस्ततो देशादिसुच्यमानेषु प्रद्वियमानेष्विति यावत्। विसुच्यमानेष्विति वचनमेष वा श्रग्नेविमोक दति त्राह्मणव्याचिख्या-सया परिधियोगे पूर्वं युनच्यि वेति युक्तस्याग्नेरिदानीं परिधिविमोके विते सुद्यामीति विमोकाभिसंधानमेव विमोक दति॥ विष्णोः शंयोरिति शंयुवाके। यन्न नमस्ते यन्न नमो नमश्च ते यन्न शिवेन में संतिष्ठस्व स्थोनेन में संतिष्ठस्व सुभूतेन में संतिष्ठस्व ब्रह्मवर्चसेन में संतिष्ठस्व यन्नस्य-र्विमनु संतिष्ठस्वोप ते यन्न नम उप ते नम उप ते नम इति च॥ इष्टो यन्नो भगुभिर्द्रविणोदा यतिभिरा-श्रीदी वसुभिराशीवीन्। श्रथवभिस्तस्य मेष्टस्य वीतस्य द्रविणेद्वागमेरिति संसावं हुतम्। १०।

गताः ॥

दति दादशी कण्डिका। दति हतीयः पटलः॥

सोमस्याहं देवयञ्चया सुरेता रेतो धिषीयेति यथा-लिक्नं पत्नीसंयाजान्हुतंहुतम्। १।

देवपत्नीनां ग्रहपतेश्व यागान्तर्थवाचे ऽपि स्मानमनुमन्तणं मन्त्रजिङ्गात्॥

राकाया ऋहं देवयज्यया प्रजावानस्यासं सिनी-वाल्या ऋहं देवयज्यया पशुमानस्यासं कुह्वा ऋहं देवयज्यया पुष्टिमानपशुमानस्यासमिति काम्याः।२। काम्यवहणेन काम्यदेवता उपजन्यति न तु नित्या व्यावर्तयित । तेनाविश्रिष्टमनुमन्त्रणं नित्यने ऽपि॥ राकाया अहं देवयज्यया प्रजावती भ्यासं सिनी-वाल्या अहं देवयज्यया पशुमती भ्यासं कुहा अहं देवयज्यया पृष्टिमती पशुमती भ्यासमिति पत्यनुम-न्त्रयते। ३।

गतः ॥

इडास्मानन् वस्तां घतेन यस्याः परे पुनते देवयन्तः । वैश्वानरी शक्तरी वादधानीप यज्ञमस्थित वैश्वदेवीत्या-ज्येडाम् । ४।

घृतेनेत्युद्काभिधानान्यांसेडायामयनू इः। तथा च ब्राह्मणं दृष्टिशे इडा दृष्ट्ये वे निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्तीति॥

च्चन्तर्वेदि वेदं निधायाभिस्टशति वेदो उसीति। पू।

पुरा विदेशेति यद्यङ्गातृव्यस्याभिध्यायेत्तस्य नाम यक्क्षीयात्। तदेवास्य सर्वे हङ्ग इति विज्ञायते। ई।

तत्र विदेयेत्येतच्छन्दान्पूर्वं आख्यस स्वं यसत् गोहिरणादि श्रभि-धायेत् ददं मे स्वादिति तस्य नाम ग्रहीयात् यथा देवदत्तस गां विदेयेति । तस्ववंदेवस्यापादत्त द्रायाह श्रुतिः । श्रमित तु कामे यथासातो मन्त्रः ॥

या सरस्वती विशोभगीना तस्यां में रास्व तस्यास्ती

भितानो भूयास्मेति फ्लीकर्णहोमें हुते मुखं

सुखिवमार्गे। ऽयं फलीकरणहोमसंयोगात्तदङ्गमतो ऽनौषधतन्त्रासु निवर्तते॥

वसुर्यज्ञो वसुमान्यज्ञस्तस्य मा यज्ञस्य वसीर्वसुमतो वस्वागच्छत्वदो म त्रागच्छत्विति समिष्टयजुर्द्धतमनुम-न्त्रयते। यत्कामयते तस्य नाम यह्वाति। ८। गतः॥

सं यज्ञपतिराशिषेति यजमानभागं प्रान्नाति। १। इति चयोदशी किष्डिका ।

द्धिकाव्णे। श्रकारिषमिति सायंदोहम्। इदं हवि-रिति प्रातदीहम्।१।

द्दं इविरिति सौचामणीपठितः खाद्दान्तो मन्त्रः॥

नाब्राह्मणः सांनाय्यं प्रास्त्रीयात्।२।

चित्रवैश्वी न मांनाखेडायजमानभागी प्रास्नीतः॥

श्रन्तवेदि प्रणीतास्वध्वर्यः संततामुदक्षधारां स्नाव-यति। सदिस सन्त्रे भूया द्रत्यानीयमानायां जपति। ३। प्राच्यां दिशि देवा च्रत्विजो मार्जयन्तामित्येतैर्यथा-लिक्नं व्युत्सिच्य समुद्रं वः प्रहिणोमि खां योनिमपिग-च्छत। अच्छिद्रः प्रजया भूयासं मा परासेचि मत्पय इत्यन्तर्वेदि श्रेषं निनीय यद्पु ते सरस्वति गोष्ठश्रेषु यन्भधु। तेन मे वाजिनीवति मुखमिङ्ग्ध सरस्वति। या सरस्वती वैशम्बल्या\* तस्यां मे रास्व तस्यास्ते भक्षीय तस्यास्ते भूयिष्ठभाजे। भूयास्मेति मुखं विष्टे । ।। यथा लिक्नं श्रुत्सच्य तत्त्वम्लप्रकाशितायां दिश्चि तेनतेन मन्तेणो-ध्वंमपः सिक्का॥

उभी कपालिंवमोचनं जपतः। ५।

उभयोरणाध्वर्धवयाजमानकाण्डयोः पाठादिति भावः॥

विष्णोः क्रमो ऽसीति दक्षिणे वेद्यन्ते दक्षिणेन पदा चतुरो विष्णुक्रमान्प्राचः क्रामत्युत्तरमुत्तरं ज्यायांसम-नतिहरन्सव्यम्। ६।

विष्णुक्रमा नाम तिसङ्गमन्त्रविशिष्टाः पदिविषेपाः तान्दिषिणे वेदि-सीम्बिक्रामित । तेषु चोत्तरोत्तरं क्रममधिकान्तराखं क्रामित न च कदाचित्सयं पादं पुरस्तान्त्रयति ॥

<sup>\*</sup> Thus according to the best MS., the others. read वैसम्बद्धा विस्त्रभूखा like Taittirîya Brâhmana 2. 5. 8. 6.

### नाइवनीयमतिकामति। ७।

यनायाद्वनीयसीमः परता वेदिः सामपग्रुचातुर्माखेषु तनापि न तमतिकामति॥

## ऋवस्थाय चतुर्थं जपति। ८।

चतुर्थं तु क्रमं तृष्णीं क्रान्वावखाय तता मन्तं जपित न तु मन्त्रान्ते क्रामतीत्यर्थः । श्रयत्रा ततीयक्रमं क्रान्वा तत्रीवावखाय चतुर्थं मन्तं जपित न तु तेन क्रामतीत्यर्थः । चतुरे। विष्णुक्रमानिति तु मन्त्रा-भिप्रायं द्रष्टव्यम् । कस्त्रात् । विष्णाः क्रमत्ने वेषां क्रमाणां स्वनात्तस्य चतुर्थक्रमाभावात् व्यक्तवचनाच वोधायनादिभिः यया ततीये चतुर्थ-मनुवर्तयित न चतुर्थाय प्रक्रामतीत्यादि ॥ उक्तः स्वशाखास्यो विष्णु-क्रमक्रस्यः श्रयापरौ शाखान्तरीयौ विकल्पौ दर्शयित ॥

# विष्णुक्रमान्विष्ण्वतिक्रमानतीमोश्चानिति व्यतिष-तानेके समामनन्ति। विनिरूढानेके। १।

श्रयमर्थः । प्राष्ठते याजमानकाण्डे जीनेतानेके ऽधीयते व्यतिषकांश्च तान्यया प्रथमं विष्णुक्रमपर्थायमुक्ताय विष्णुतिक्रमाती मे जाणा-माद्या पर्यायो ततो दितीयमुक्ता तेषामि दितीयावित्यादि । श्रान्ये तु जीनेतानधीयाना विनिक्द्रानन्योन्यममंकीर्णानधीयते यथा ममाप्य विष्णुक्रमांस्ततो विष्णुतिक्रमांस्ततो ऽती मे । जानित । तदेव-मेते पूर्वेण नेवलविष्णुक्रमकन्येन सह चयः कन्या जका भवन्ति ॥ केविनु विष्णुक्रमवदिष्णुतिक्रमाती मे । जानियानिष्ट्वा तेषां

ঘ

यां

व्यतिषङ्गायितिषङ्गमाचिकस्पमेनिमक्किनः। तदयुकं विष्णुक्रमवत्तेषां खक्ष्पस्यान्यते। सिद्धेः। न तावदेषां श्रुतितः सिद्धिः दर्भपूर्णमासम्-न्नन्नाह्मणप्रकरणयोः केवलविष्णुक्रमाणामामानात् सन्ने ऽपि त एवा-नन्तरं नित्यविद्विता श्रनुदिताश्च प्रदेशान्तरेषु यया पूर्णपानं निनयति विष्णुक्रमान्कामतीत्यादि। कन्यान्तरेष्वनुपात्ता एव विष्णु-तिक्रमादय दति न कृतश्चिद्येषां स्वरूपिसिद्धं पग्यामः। तसाद्यतिषङ्गादिविश्रिष्टस्वरूपमेवैषामच विकन्यत दति स्क्रमिति। श्रीस्त केवलो विष्णुक्रमकन्य दति॥

श्रीमना देवेन पृतना जयामीति विष्खतिक्रमाः। ये देवा यज्ञहन इत्यतीमाष्टाः। १०।

गतः॥

श्चगना सुवः सुवरगन्मेत्यादित्यसुपतिष्ठते । ११ । इति चतुर्दशी कण्डिका ।

उद्यन्तय मिनमहः सपतान्ये अनीनणः। दिवैना-निवद्यता जिह निम्नोचनधरान्किथि॥ उद्यन्नय विना भज पिता पुनेभ्या यथा। दीर्घायुत्वस्य हेणिषे तस्य ना देहि सूर्ये॥ उद्यन्तय मिनमह आरोहन्तरां दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य हिरमाणं च नाणय॥ शुकेषु मे हिरमाणं रोपणाकासु द्धासि। अथा हारि-द्रवेषु मे हिरमाणं निद्धासि॥ उदगादयमादित्या विश्वेन सहसा सह। दिवन्तं मम रत्थयनो अहं दिवता रथम्॥ या नः श्रपादश्रपता यश्च नः श्रपतः श्रपात्। उषाश्च तस्मै निस्तुक्च सर्वं पापं समूहतामिति च।१। बाखातः पूर्वेणादिखोपसानेन॥

येन्द्रीमाष्टतमन्वावर्ते इति प्रदक्षिणमावर्तते । २ । गतः ॥

यद्यभिचरेदिदमहममुष्यामुष्यायणस्य प्राणं निवेष्ट-यामीति दक्षिणस्य पदः पाष्ण्या निस्द्रीयात् । इ । श्रामुख्यायणस्रेति गोचनिर्देशः यथा देवदत्तस्य गौतमस्रेत्यादि । बबरः प्रावाहणिरित्यादिवत्पित्वनिर्देश इत्यन्ये॥ निस्द्रीयात् स्राव्यं पीद्यमानं बुद्धा पाष्ण्यां स्वमं निपीडयेत्॥

पुष्या भवन्तु या लक्ष्मीः पराभवन्तु याः पापीरि-त्युक्ता समहं प्रजया सं मया प्रजेति पुनरूपावर्तते । ४। स्वस्ति पुनरागच्छतीत्यादिवत्प्रतिनिष्टत्तिवचनः पुनःष्रव्दः । पुनरूपावर्तते प्रमचं प्रजयेति वर्तते प्रमय श्रावर्तत दत्यर्थः । तथोदक् पर्यावर्तते समइं प्रजयेति वौधायनः ॥

सिमिडो श्रमे मे दीदिहि समेडा ते श्रमे दीचास-मित्याहवनीयमुपसिमन्डे । वसुमान्यज्ञे। वसीयान्सू-यासुमित्युपतिष्ठते । ५ ।

इति पञ्चदशी कण्डिका।

यां **:** 

या नः सपत्ना या ऽर्गा मर्ना ऽभिदासित देवाः। इधास्येव प्रश्रायता मा तस्योच्छेषि किंचनेति च।१। गतः॥

श्रम श्रायूंषि पवस दत्यामिपावमानीभ्यां गार्हपत्यमु-पतिष्ठते। श्रम्ने ग्रहपत इति च । २ ।

श्रमे ग्टहपत इति मन्त्रः शतं हिमा दत्यन्तः। गतः शेषः ॥

पुचस्य नाम यह्णाति तामाशिषमाशासे तन्तव इत्यजातस्य। त्रमुषा इति जातस्य। ३।

दे एते यजुषी जाताजातयोः पुत्रयोनीसग्रहणार्थे। तयोः प्रथमेन
प्रथममजातस्य पुत्रस्य नाम ग्रह्णाति तन्तव द्रति परोचनाद्या।
तच तज्जनार्थे तेजस्योवास्य ब्रह्मवर्षभी पुत्रो जायत द्रति श्रुतेः॥
त्रथ दितीयेन यजुषा जातस्य नाम ग्रह्णाति श्रुद्धमा द्रति तदीयनाद्या। तच तसम्हद्ध्यें तेज एवास्मिन्ब्रह्मवर्षमं द्धातीति श्रुतेः॥
तेन जातस्यापि म्हतस्य पुत्रस्य न नाम ग्रह्णाति। तदेवं पुत्रवते।
नामग्रहणद्वयं भवति तद्यया तामाभिषमाभासे तन्तवे ज्योतिमतीं
तामाभिषमाभासे देवदत्ताय ज्योतिमतीमिति। श्रपुत्रस्य तु प्रथमसेव दितीयस्यामंभवात्। पुत्रवते। ऽपि दितीयसेव न प्रथममिति
केचित्। तदयुतं तन्तव दत्यजातस्येत्यविभेषोको सविव्यत्पुत्रार्थं पुत्रवते।
ऽपि तदनिवारणात् श्रजातपुत्रस्थेत्यवचनात्रः॥ व्यक्तोकस्य ससुन्यो
वौधायनेन तामाभिषमाभासे ऽसुन्नात्रसुन्ना दति यावन्तो ऽस्य पुत्रा

जाता भवन्ति तन्तव दत्यन्तत दित ॥ वद्धपुत्रले तु ख्खानिवरुद्धा नामां ग्रहणं न लभारत्या यथोतं सत्याषाढेन वद्धपुत्रः सर्वेषां पुत्राणां नामान्यनुद्रत्य ज्योतिमतीमित्यन्ततो ऽवद्धातीति यद्यथा तामाभिषमाभासे रूद्राय सर्वाय विष्णवे ज्योतिमतीमिति ॥ श्रक्षतनाम्बस्तु नचत्रनाम ग्राह्मम् । नैव ग्राह्यं पुत्राः पुत्रस्थेति वचनात्॥

ज्योतिषे तन्तवे त्वासावनु मा तन्विज्ञतो दैं यस्त-म्तुमा मनुष्यम्बेदि दिव्याद्वामो मा ज्ञित्सि मा मानुषादिति प्रियस्य पुचस्य नाम गृह्णाति । ४ ।

श्रमानिति मंबुद्धा नामग्रहणम् । प्रियपुत्रस्थेति वचनात् जाताजात-विभागवचनाचाप्रियपुत्रस्थापुत्रस्य च क्रात्द्रमन्त्रस्य खेापः । बद्धपुत्रस्य पाभ्यादृत्तिः श्रमु मा तन्त्रस्कित्व दृत्येकवचनात् जहप्रतिषेधाच ॥

श्रमे वहे खदितं नस्तनये पितुं पच। शं ताकाय तनुवे स्थान इति दक्षिणामिम्। पू।

उपतिष्ठत इति भेषः ॥

ज्योतिषे तन्तवे त्वेत्यन्तर्वेद्युपविश्वति। पूर्ववन्नामय-इणम्। ६।

व्याख्यातः पूर्वतरेण ॥

च्यातिरसि तन्तव द्रत्युपविश्य जपति। ७।

यां

उपविक्य जपसापि लोपे। ऽपुत्रस्य मध्यमपुरुषविरोधात्॥

वेदमुपस्य त्राधायान्तर्वेद्यासीना ऽतीमोक्षाञ्जपति

वेदाधानसुपरिष्टादेदस्तरणपत्ताअयणेनातं श्रन्यत्र सीर्णतादेदस्य । श्राश्वलायनेन तु पूर्वत्रेव स्तरण उत्तं श्रेषं निधायेति । सत्याषाढ-स्त्वाद वेदवणान्युपस्य श्राधायेति ॥

अव वेदस्तर्णं यजमानभागस्य च प्राश्नमेके समा-मनन्ति । १ ।

थदा लव तदा महैवाभयो हत्कर्षा नान्यतरस्य ॥

कस्वा युनिक सत्वा विमुच्चिति यद्यं विमुच्चिति। १०।

मन्त्रेचार्णमेव विमाकः ॥

च्यग्ने व्रतपते व्रतमचारिषमिति व्रतं विस्च जते। ११। चैर्च जुर्भिः प्राप्त्रतसुपेतं तैरेव विस्व जते। विकारमाचेण विशेषः॥

यज्ञा बस्तृ वेति यज्ञस्य पुनरालमां जपति। १२।

विक्रताविष यत्र पुनः क्रियेष्टा तत्रैव पुनरालसास्य जपे। उनर्थवा-द्या पत्राग्रयणादिवु ॥

गामानिति प्राङ्देख गामतीं जपति। १३।

सर्वे ष्टिपप्रदुषु नित्यो गोमतीजपः॥

श्रच वा यजमानभागं प्राश्लीयात् । १४।

गत: ॥

यज्ञ शं च म उप च म त्रायुष्ट में बलं च में यज्ञ शिवा में संतिष्ठस्व यज्ञ स्विष्टा में संतिष्ठस्व यज्ञारिष्टे। में संतिष्ठस्वेति दर्शपूर्णमासाभ्यां सामेन पशुना वेष्टा जपति।१५।

श्रिधकारादेव सिद्धेः पुनर्दर्भपूर्णमासग्रहणं तदिकारेषु मा स्टिति॥

ष्टिरिस द्य मे पाभानस्तात्सत्यसुपागामितीष्ट्राप उपस्पृश्ति। तिद्दं सर्वयज्ञेषूपस्पर्शनं भवति। १६।

ग्रन्थो ऽयं विद्युद्सीत्यादिना व्याख्यातः॥

ब्राह्मणांस्तर्पयितवा इति संप्रेष्यति। १७।

ऋतिजः मंनिधानात्तां सार्पिधतवै तर्पयत भोजनादिभिः । तेषां च तर्पणं यज्ञसन्दद्धार्थं यज्ञमेव तर्पयतीति वाजसनेयिश्रृतेः ॥

प्रवसन्काचे विहारमभिमुखेा याजमानं जपति। १८।

प्रवसन्देशानारे वसन् खेखे काले उपवसको उहनि यजनीये च विहा-रदेशमभिसुखो याजमानाध्वयंवकाण्डोकान्सर्वानिष याजमानमन्ता-श्वपति । तदीयानि तु कर्माण्यध्वर्युः करोति । तथा च भारदाजा- दयः यानि संस्पृष्य कर्माण्यध्यर्धुसानि सुर्यादिति । यानि तु संभवन्ति तानि स्वयमेव तच सुर्यात् यथापासुपस्पर्भनमादित्योपस्थानिनित्यादि ॥

प्राचा विष्णुक्रमान्क्रामति। १८।

द्विणवेद्यन्तानाभान्या नेतिपवत विष्णुकमाः । प्राञ्चः विहाराभि-सुखाः क्रमिय्यन्त दत्यारस्यः ॥

प्राङ्देत्य गामतीं जपति जपति । २०।

प्राङ्देख तता विद्याराभिसुख एव स्थिता जपति॥

इति घोडग्री किंडका।

इति श्रीभट्टस्ट्रत्तप्रणीतायामापसम्बद्धत्रवृत्ती स्त्रदीपिकायां चतुर्थः पटनः ।

इति चतुर्थः प्रसः॥

## श्रोम्॥

एवं दर्भपूर्णमासौ व्याख्यायानन्तरं सर्वश्रौतका खोपकारकं सर्वप्रय-मभावि चाग्न्याधेयमारभते॥

## अग्नाधेयं व्याखास्यामः । १।

श्रीशिध्यमग्याधेयम् । कत्यखुटा वज्जमिति भावे यः द्रष्ट्यः । श्रीशिश्यो ऽस्मिन्कर्मणीति वा वज्जीिहः ॥ तचीपनयनादिवदा-वस्यकं पुरुषस्य । कृतः । कृष्णकेशो ऽग्नीनादधीतिति श्रुतेः स्वतिस्य-प्यग्याधेयमित्रीहोनं दर्भपूर्णमामावित्यावस्यकेषु पुरुषसंस्कारेषु पाठात् श्रवस्यं च ब्राह्मणो ऽग्निमादधीतित विषष्ठवचनात् श्राचार्येणाप्यस्ट-द्राणामदुष्टकर्मणामुपायनं वेदाध्ययनमग्याधेयं फलवन्ति च कर्मा-णीति दिजातीनां वर्णधर्मत्वेनानुक्रमणात् मनुनाप्यनाहिताग्निता स्वेष्णमिति तदिक्रयायासुपपातकत्वेन स्वरणाच । तस्नासिद्धमावस्य-कमग्याधेयमिति ॥ श्रवाह वेधियनः श्रीनाधास्यमानः प्राच्यमा-तमानं कुर्वीत येनास्य कुष्रखं स्वानेन कुष्रखं कुर्वीतित । तथाक्त-मात्मनः पुरुष्यरणमिति च ॥

ये। अश्वयः शमीगर्भ आहरोह त्वे सचा। तं ते हरामि ब्रह्मणा यज्ञियैः केतुभिः सहेति शमीगर्भस्या-श्वत्यस्यारणी आहरति। २। श्रव यजमान श्रागुरते श्रशीनाधास्य इति । न विद्युदमीत्यपासु-पर्याश्चनं श्रयज्ञलात् । श्रयाध्वर्धुररणी पूर्वाहते श्रिप मन्त्रेण युग-पदाहरति॥ श्रमीगर्भस्थेति षष्टीसमासः इयं वे श्रमी तस्या एष गर्भे। यदश्रत्य इति श्रुतेः यो श्रश्यत्यः श्रमीगर्भी स्टीमं मूलेन स्पृष्ट इति भारदाजवचनाच ॥ श्ररणीप्रमाणं चानुकत्वादर्थलचणं भवति । चतुरङ्गुलसुत्सेधां दादशाङ्गुलं विस्तीणीं घोडशाङ्गुलमायतामिति बौधायनः । चतुर्विश्रत्यङ्गुला वेति कात्यायनीयाः । तथा वैश्यव-पुराण उत्तं श्ररणीं चकारयेत्रमाणं चाङ्गुलेः कुर्वन् गायनीं पठेत्पठ-तश्चाचरसंख्यान्येवाङ्गुलान्यरण्या भवन्तीति ॥

#### अध्यश्मीगर्भस्येति वाजसनेयकम्। ३।

त्रश्रमीगर्भे ऽपि मन्त्रानिष्टित्तः श्रयत्यमात्रस्वैव श्रमीगर्भस्वनात् । यथोत्तं दिरण्यवेशिना दयं वै श्रमी तस्त्रा एष गर्भे। यदयत्य दति वि-ज्ञायत दति । बौधायनस्राह श्रयो खलु य एवासत्यः श्रमीगर्भ दति ॥

श्रश्राह्यवाहाहि जातामग्नेस्तनूं यित्तयां संभ-रामि। शान्तयानिं शमीगर्भमग्नये प्रजनयितवे। श्रा-युर्मिय धेन्नायुर्यजमान इत्यर्णी श्रभमन्त्य सप्त पार्थि-वान्संभारानाहरति। एवं वानस्पत्यान्। पञ्चपञ्च वा।४। गतौ॥

भूयसा वा पार्थिवान्। ५।

श्रष्टी पार्थिवा वद्धनो ते सर्वे भवन्ति सप्तने वानस्यत्यानाम्। पञ्चले तु सप्ताष्ट वा स्युः॥

## न संभारान्संभरेदिति वाजसनेयकम्। ६।

गतः॥

वैश्वानरस्य रूपं पृथियां परिस्ता। स्रोनमाविशन्तु न इति सिकताः॥ यदिदं दिवा यददः पृथिव्याः संजज्ञाने रादसी संबभूवतुः। जषान्क्षणामवतु क्षणा-मूषा इहाभयार्यज्ञियमागमिष्ठा इत्यूषान्॥ उतीः कुर्वा-गो। यत्पृथिवीमचरे। गूहाकारमाखुरूपं प्रतीत्य। तत्ते न्यक्तमित्र संभरनाः शतं जीवेम शरदः सुवीरा इत्या-खुनरीषम्॥ जर्जं पृथिव्या रसमाभरनाः शतं जीवेम घरदः पुरूचीः। वस्रीभिरनुवित्तं गुहासु श्रोचं त उर्व्यविधरा भवाम इति वल्झीकवपाम्॥ प्रजापितस्ट-ष्टानां प्रजानां क्षुधा ऽपहत्यै सुवितं ने। ऋस्तु । उपप्र-भिन्निमयमूर्ज प्रजाभ्यः स्दरं यहेभ्या रसमाभरामीति स्दम्॥ यस्य रूपं विभदिमामविन्दतुहा प्रविष्टां सरि-रस्य मध्ये। तस्येदं विहतमाभरन्ता ऽच्छम्बद्धारमस्यां विधेमेति वराइविइतम्। ७।

इति प्रथमा किष्डिका।

याभिरदं इज्जगतः प्रतिष्ठामुनी मिमां विश्वजनस्य भर्नीम्। ता नः शिवाः शर्कराः सन्तु सनी इति शर्कराः॥ त्रमे रेतश्चन्द्रं हिरएयमङ्काः संस्तमम्दतं प्रजामु। तत्संभरनुत्तरता निधायातिप्रयच्छन्दुरितिं तरेयमिति हिरएयम्। १।

सर्वचाहरतीति संबन्धः ॥ त्राखुकरीषमारहत्करः । वल्मीकस्य स्टर-स्मीकवपा । स्टरी जलाश्रयस्य स्टश्राय्यस्य । तथा चाह वैध्यायनः स्यो उनुपदासी स्टरः स्थान्तत श्राहारयेत् स्टरे ऽविद्यमाने कुलीरस-षिरादाहारयेदिति । त्रयो हिरण्डशकला भवन्ति पञ्चपञ्चाग्रेः । केचिनु कल्पान्तरदृष्ट्या हिरण्डसासंभारतं मन्यन्ते । तदयुक्तं संभारानाहर-तीति प्रक्रत्य हिरण्डमणुक्ता तत अर्ध्वमिति पार्थिवा रति निगम-नात् तत्संभरित्रति मन्त्रलिङ्गाच । तस्मादसंभारपत्रे हिरण्डमपि

इति पार्थिवाः।२। क्षित्रहा श्रेष्ट्राण संभारा इति भेषः॥

यदि पञ्चीदुम्बराणि लेव्हिणकलानि पञ्चमा भवति। ३।

उदुम्बरं ताम्रम्। पञ्चमंभारपचे ताम्रमयानि खोच्यकलानि पञ्चमः संभारा भवति। तेषां ह्यणीं संभरणम्॥

त्रश्री रूपं कला यदश्रत्ये ऽतिष्ठः संवत्सरं देवेभ्ये। निलाय। तने न्यक्तिमिह संभरनाः शतं जीवेम शरदः

सुवीरा इत्यश्वत्यम्॥ ऊर्जः पृथिव्या अध्यत्यिता ऽसि वनस्यते भतवस्था विरोह। त्वया वयमिषमूर्जं मदन्ता रायस्पे। षेण समिषा मदेमेत्युदुम्बरम्॥ गायनिया ज्ञियमाण्स्य यत्ते पर्णमपतत्तृतीयस्यै दिवा ऽधि। सा ऽयं पर्गः सेामपर्गाडि जातस्तता हरामि सेामपीय-स्वावरुद्धौ ॥ देवानां ब्रह्मवादं वदतां यद्पाऋगोः मुख्रवा वै खुता ऽसि। तता मामाविशतु ब्रह्मवर्चमं तत्संभरंस्तद्वरूथीय साष्टादित्येताभ्यां पर्णम्॥ यया ते सृष्टस्थावे हैं तिमश्रमयत्र जापतिः। तामिमामप्रदा-हाय शमीं शान्यै हराम्यहमिति शमीम्॥ यत्ते सृष्टस्य यते। विकक्षतं भा ऋार्छक्रातवेदः। तया भासा संमित उहं ने। खेाकमनुप्रभाद्यीति विकक्कतम्॥ यत्ते तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दञ्जातवेदे। मरुते। श्रद्धिस्तमयिता। रतत्ते तद्शनेः संभरामि सात्मा अग्ने सहृद्या भवेहे-त्यशनिइतस्य दक्षस्य ॥ यत्पर्यपश्यत्सरिरस्य मध्य उर्वी-मपश्यज्ञगतः प्रतिष्ठाम्। तत्युष्करस्यायतनाडि जातं पर्ण पृथिव्याः प्रथनं हरामीति पुष्करपर्णम्॥ इति वानस्यत्याः। १।

पूर्ववद्याजना । तत्रायत्यादयः शब्दास्तद्वयवपरा द्रष्ट्याः । त्रश्रानिह-ताभावे श्रीतहतं वातहतं वेति बैधायनः ॥

दति दितीया कि खिका।

यं त्वा समभरं जातवेदे। यथा शरीरं भूतेषु न्यक्तम्। स संभृतः सीद् शिवः प्रजाभ्य उहं ने। खेाकमनुनेषि विदानिति संभृत्य निद्धाति। १।

मंस्र्य एवमाह्य तान्मंभारानेकस्थान्क्रला निद्धातीत्यर्थः । श्रयवा श्राहरणमेव मंभरणम् । एवं मर्वानाह्य मसुदितमनेन निद्धाती-त्यर्थः नारण्धेरनेन निधानं मंभारणिङ्गलात् । श्रव श्राद्धमाह बैं।-धायनः ॥

श्रय नक्षचाणि। २।

वच्यना इति शेषः॥

क्तिकासु ब्राह्मण श्रादधीत मुखो ब्रह्मवर्चसी भवति। ३।

मुख्या ब्रह्मवर्चभीति ब्रह्मवर्चिमना प्रथम दत्यर्थः ॥

यहांस्तस्याग्निदीहुका भवति। ४।

दाङकः दहनशील इति। इमं देशिमनुजानते। ऽयं काल इति भावः॥

रे। हिण्यामाधाय सर्वान्रे। हान्रे। हित । ५ । वर्वानुक्कायान्प्राप्नोतीत्वर्थः ॥

सगर्शार्षे ब्रह्मवर्षसकामा यज्ञकामा वा। ६। श्राद्धीतेति भेषः॥ यः पुरा भद्रः सन्पापीयान्स्यात्पुनर्वस्वोः। ७।
भद्रो वसुमान् पापीयान्दरिद्रः। पुनरेवैनं वामं वस्रपावर्तते भद्रो
भवतीति सिङ्गात्॥

पूर्वयोः फल्गुन्थोर्यः कामयेत दानकामा ने प्रजा स्युरिति। ८।

मद्यं दातुमिच्छन्तु प्रजा इति कामः॥

उत्तरयोर्यः कामयेत भग्यनादः स्यामिति। १।

भगी बद्धश्रीः। श्रनादे। भाजनग्रनः॥

रतदेवैके विपरीतम्। १०।

एतदेव पूर्वात्तरयोः फल्गुन्येहितं कामदयं विपर्यस्तमेके समामनन्ति॥

श्रथापरम्। पूर्वयाराधाय पापीयात्मवत्युत्तरयार्व-सीयान्। ११।

गतः ॥

इस्ते यः कामयेत प्र मे दीयेतेति। १२।

मह्यं दीयेत जनैरिति कामः॥

चिचायां राजन्या भातव्यवान्वा । १३।

राजन्यस्य चित्रा नित्या॥

विशाखयाः प्रजाकामा ऽनुराधेषृडिकामः अवणे पुष्टिकाम उत्तरेषु प्राष्ट्रपदेषु प्रतिष्ठाकामः।१४। गताः॥

### सर्वाणि नित्यवदेके समामनन्ति। १५।

पर्वाखितानि काम्यतयोक्तानि नित्यवत् नित्यं यथा तथा कामोपब-स्वरितानीत्यर्थः । त्रय पर्वणोराधानं विधासंस्वत्र प्रस्नुनीपोर्ण-माखाधाने विशेषं दर्भयति ॥

फलगुनीपूर्णमास आदधीतेत्युक्ताइ यत्फलगुनीपूर्ण-मास आदथात्संवत्सरस्यैनमासन्दथाद्वाहे पुरैका हे वा। १६।

फल्गृनीपूर्णमास आदधीतेति ब्राह्मणं प्रथमसुक्का पुनरेवाह यदि यजमानः फलगुनीपूर्णमास त्रादध्यात् एनमग्निं संवत्सरस्वासन् त्रास्वे श्रादधात् । श्रासित्रयनाङ् सवर्णदीर्घयस्ता द्रष्टवः । श्रास्त्रे चिप्तं च भित्ततिमत्यास्यचेपेणाग्निनागो जच्छते । त्रतः पर्वणः प्राक् द्वाच एका है वा काले वा आधेय इति वच्छमाणेन संबन्धः॥ ऋथवा यदि फलगुनीपूर्णमाम आदधात् अध्वर्धरेनं यजमानं मंतत्वरस्थास्ये आद-थादिति योजना परसीपदैाचित्यात्। श्रतः प्राक् द्याइ एका हे वाधेय इत्येव ॥ इयं च फल्गुनीपूर्णमामनिन्दा ऋनुदित हामनिन्दावद्त्तर-विधिन्तुत्यर्था न तु फल्गुनीपूर्णमासपरिद्वारार्था विध्वानर्थक्यप्रमङ्गात्। तेन दावि विधी विकल्पेते। भारदाजस्त या पूर्वाभ्यां फल्गुनीभ्यां पूर्णमाधी सान तसामादधीतेताइ॥

त्रमावास्यायां पौर्णमास्यां वाधेयः। १९। अग्निरिति शेषः॥

### वसन्तो ब्राह्मणस्य ग्रीको राजन्यस्य हेमन्तो वा भरदेश्यस्य वर्षा रथकारस्य। १८।

त्राधानकाल दति ग्रेषः । किमच रथकार दति दिजातिम्ये। ऽन्य-जातीयस्थान्तरप्रभवस्य ग्रहणं नेत्याह ॥

ये चयाणां वर्णानामेतत्कर्म कुर्युस्तेषामेष कालः ।१८।
चिषु वर्णेस्वन्तर्भूता एव खदित्तिक्षिता ये रथं कुर्वन्ति तेषामयमाधानकालः ॥

### शिशियः सार्ववर्शिकः। २०।

वर्णवयसाधारण द्रत्यर्थः ॥ श्रव वसन्ताद्यृतक्रुतिः सोरेण वा चान्द्रसचेन वा जभयधापि श्रास्त्रेषु प्रदृत्तः । केचिचन्द्रमाः षट्टीता स
स्वतन्त्रस्ययतीति श्रुतेश्चान्द्रमसीसेवाद्यः । तद्युक्तं दत्रयापि श्रवणात् यथा देव सर्व सेममं क्रेथाम स्वत्न्त्रस्यथित । कालतन्त्रे तु
प्रायेण सौरसेवानुक्ष्य स्वतुक्रुतिः प्रवर्तते । तत्र यदा मीनसेषयीरादित्यो ऽवितष्ठते स सौरस्तावद्यसन्तः यथीक्तं स्वर्धकालिवदृद्धैः जदगयने मकरादाद्यवः श्रिशिराद्यश्च स्वर्धवशादिति । तथा वैण्यवपुराण जक्तं श्ररदसन्त्रयोर्भध्ये विषुवं तु प्रवर्तत दति ॥ चान्द्रमसस्तृतश्वान्द्रमासैभवति । सेषादिगते स्वर्धे योथो दर्श श्रागच्छेत्तत्त्वरन्ताश्वेत्रादयश्चान्द्रमसा मासाः । तत्र चैत्रफाल्गुनी वसन्तः । सुवः । सुवं
वा एतदृत्वनां यदसन्तः सुवं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फल्गुनीपूर्णमास
दिति श्रुतेः । यन्तु सुवं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फल्गुनीपूर्णमास

मुख्यवादिधानं तनुष्यवान्तर्गतवाभिप्रायं द्रष्टयं श्रन्ययाभयसुख-लायोगात्। न च विपर्ययः प्रका श्रास्थातुं तदा फालगुन्याः पूर्वभाविन्याः ऋलन्तर्गत्यसंभवात् । वाजसनेयके चायकेधं प्रकत्या-न्नायते तसादमन्त एवारम्य यत्रेत सा या फाल्गुनीभ्यां पौर्णमासौ भवतीति । तसान्कालगुन्यादिर्युको वसन्तः चैत्रादिरित्यन्ये । यथाडः मामैर्दिमंख्येभीघादी: क्रमात्षडृतवः स्टताः शिशिराद्यास्त्रिभिसीसु विद्यादयनसुत्तरिमिति। कान्दोग्यकन्ये च पञ्चणारदीयं प्रकत्योकां भरदि कार्त्तिके मासि यजेतेति तस्मादेभाखी ऽपि चान्ही वसन्त इति ॥ तथोक्तानास्टतुपर्वनचत्राणां सति मंभवे ससुचया न्यायः। यथोक्रमायलायनेन एतेषां किस्मिं श्वित्पर्वणि त्राह्मण त्रादधीतेति। मत्याषाढस्त्रचा इ अमावास्यायां पौर्णमास्यामापूर्यमाणपचस्य वा पुण्ये नचने यन चीणि मंनिपतितान्यृतुर्नेचनं पर्व च तत्सस्ट इं विप्रतिषेधे ऋतुनचत्रं बलीय इति। वाजसनेयके तु श्रूयते यथापिहितायां दार्थदारा पुरं प्रपित्सेत जिह्यः पुरः स्वादेवं तद्यो नचत्र श्राधने तसात्र नचत्र श्रादधीतेति। तथा स यो उमावास्यायामग्री श्राधने यथा विद्यायां दारि दारा पुरं प्रपद्येतिति प्रशंगापुरःसर्सुतं तस्मादमावास्यायामेवाशीनाद-धीतेति। तथा यासी वैशाखस्यामावास्या तस्यामादधीत सा रे। हिखा मंपद्यत इति च। तदिदं वौधायनेन व्याख्यातं या सा वैशाखाः पौर्णमासा उपरिष्टादमावासा सा सक-त्संवत्परस्य रोहिष्या संपद्यते तस्यामादधौतेति । तथा यदैवैनं अद्भोपनमेत्तदादधीतेति अतिसुदाइत्य व्याचछे तदेतदार्वस्थातिदेसं श्रद्धायुक्तस्वेति। भारदाजञ्चाच श्रयातः श्रद्धानस्वादधानस्व नर्तुं प्रच्छेत्र नचत्रमिति॥

## सोमेन यथ्यमाणा नर्तुं स्रर्धेन नथ्रचम्। २१।

य श्राधानानन्तरं सर्वकर्मभ्यः प्राक् सोमाय दीचियते यो वा दर्भपूर्णमासारभः व्रत्यपश्चित्रादिना कियताचिदिक्रम्बेनापि सेाम एव पर्यवस्थित स सोमकालानुरोधेनाधानं कर्तुम्द्रतुं नचत्रं च न सर्चेत् नाद्रियेत चित्रयो ऽपि वसन्त श्रादधीत यत्र कापि नचत्रे । पर्व तु सर्चेदेव । तत्र तु सेामपूर्वले ऽपि पचापवर्गमासापत्रगाभ्यामाधान-सेामयोः पर्वापपत्तिः॥ च्हतुनचत्रप्रदर्णप्रदर्शनार्धिमत्यन्ये। केवित्युनः सेामकालस्थायनेन वाधं मन्यन्ते । तद्युकं मन्यन्ते प्रकरणादाधान-कालस्थितानेन वाधात्रमात् नचत्रप्रस्थाच । निह सोमस्य किंचिन्न-चत्रसुपदिष्टं येन तिन्निविध्येत तस्माद्युकः सेामकालवाधः॥

उदवसाय भालीन श्रादधीतानुद्वसाय याया-वरः। २२।

शालीनः शालायां ग्रहे नियतवासी । स उदवसाय ग्रहादेशान्तरं गला तवादधीत । यायावरः यानशीलः यालायाला यव क्रचन वासीति यावत्स तदा यव वसति तवैवादधीत ॥

रकाहं वा प्रयायात्। २३।

श्रयवा यायावरो ऽप्येकाइप्रयाणेनोदवसायादधीत ॥

दिति हतीया कण्डिका।



उड्डन्यमानमस्या अमेध्यमप पाष्मानं यजमानस्य इन्तु। शिवा नः सन्तु प्रदिश्चश्वतस्यः शं नो माता पृथिवी तोकसातेति प्राचीनप्रवणं देवयजनमुद्धत्य शं ना देवीरभिष्टय आपा भवन्तु पीतये। शंयारभिस्वन्तु न इत्यद्भिरवास्य तिसम्बुदीचीनवंशं शरणं कराति। १।

उदीचीनाचंशानिधाय गाईपत्यधरणं करोति ॥

तस्याय्रेण मध्यमं वंशं गाई पत्यायतनं भवति । २।
तस्य प्ररणस्य पृष्ठवंशादधन्तनं देशमयेण गाईपत्यस्य स्थानं भवति ॥

तसात्राचीनमद्यासु प्रक्रमेषु ब्राह्मणस्याहवनीयाय-तनम्। एकादशसु राजन्यस्य। द्वादशसु वैश्यस्य। ३।

श्रष्टासु प्रक्रसेम्बनीतेम्बादवनीयस्थानस् । प्रक्रसे। दिपदस्तिपदो वा। पदं पञ्चदशाङ्गुकमिति बीधायनः दादशाङ्गुकनिति कात्यायनः॥

चतुर्विश्रत्यामपरिभिते यावता वा चक्षुषा मन्यते तसानातिदूरमाधेय इति सर्वेषामविश्रेषेण श्रूयते। ४। चतुर्विंगतिप्रक्रमेव्याधेयः। श्रपरिमिते वा देशे श्रपरिमितसुकातपरिमाणादूर्ध्वविषय इति प्रागेवोक्तम्। यावता वा चनुषेत्यादि तस्यार्थः नाष्ट्रप्रक्रमादिना रच्चा मिमीते किंतु यावता देशेन यथे।कान्प्रक्रमांश्चनुषा परिच्छिनत्ति यद्धौ प्रक्रमा यचतुर्विंगतिरिति। तस्याम् मांश्चनुषा परिच्छिनत्ति यद्धौ प्रक्रमा यचतुर्विंगतिरिति। तस्याम् मातिदूरं तस्यावधेरस्यान्तरे संनिक्षे श्राधेय इति॥ तथा च

ब्राम्मणं चनुर्निमत त्रादधीत दयद्वादम विक्रामा ३ इति परिमितं चैवापरिमितं चावस्न्द्व इति । सत्याषाढञ्चाद चनुषा प्रक्रमानंप्रमिन् मौतेति विज्ञायत इति ॥ तदेनदिधिचयं सर्वेषां वर्णानामविभेषेण त्रूयते । दादभमु विक्रामेत्र्विमादधीतेति ब्राह्मणोक्तपचो ऽपि चिरण्यकेभिना सर्वार्थलेन दर्भितः दादभमु विक्रामेत्र्विमादधीते-त्यनवयवेन श्रूयत इति ॥

# दक्षिणतःपुरस्तादिवतीयदेशे गाईपत्यस्य नेदीयसि दक्षिणाग्नेरायतनम्। ५।

गाईपत्यस्य दिविणतःपुरस्लादिलतीयदेशे गाईपत्याद्वानीययोरन्तरा-स्वदेशस्य लतीयो ऽंशो विगता यसादेशात्स तथोकः ॥ गाईपत्यस्य नेदीयमीति परमतिनरासार्थं बौधायनेन मध्यदेशवचनात् यथा दिचिणता विषुवत्यन्वाद्यार्थपचनस्रोति । समीपसप्तमी चेयं विलतीय-देशस्य पञ्चात् स्रोकान्तरे देश इत्यर्थः । तथा च स्वयं दर्शियस्यति गाईपत्याद्वनीययोरन्तरास्नित्यादिना ॥

## श्रन्यदाइवनीयागारमन्यताईपत्यस्य। ६।

गार्डपत्यागारात्पृथगेवाहवनीयस्याप्यागारं कर्तव्यमित्यर्थः। तयोरे-वान्यतरच दिचणाग्यायतनम्॥

### श्रयेणाइवनीयं सभायां सभ्यः। ७।

सभा चूनशाला। तच सभो ऽग्निराधेयः ततस्र तचास्यायतनं स्वादिति भावः॥

### तं पूर्वेणावसय त्रावसथ्यः। ८।

श्रावसयो ऽतिथीनां वासस्रमः। श्रेषं पूर्ववत्॥

केशसम्यु वपते नखानि निक्तन्तते स्नाति। एवं पत्नी केशवर्जम्। १।

वपते वापयते । श्रेषः सुगसः ॥

स्रोमे वसानो जायापती ऋग्निमाद्धीयाताम्।१०। खाला चौमे वसीयातां न च ते प्रागाधानाज्ञह्यातामित्यर्थः। भारदाजस्लाह पुरस्ताद्वाह्योदनिकात्परिदधीयातामित्येकं पुरस्ता-संभारनिवपनादित्यपरिमिति॥

# ते दक्षिणाका से अधर्य दत्तः। ११।

गतः। श्रवाह बौधायनः श्रयाभ्यां त्रतापायनीयं पाचयति तस्याधितौ भवतः सर्पिर्मिश्रस्य पयोमिश्रस्थेति । तथा दिवास्त्राति राचौ वे।पा-स्त्रमयमिति कात्यायनः ॥

अपरात्ले ऽधिष्ठश्रसूर्ये वीपासनादग्निमाहत्यापरेण गार्हपत्यायतनं ब्राह्मीदनिकमादधाति । १२।

म्बर्च्युरिति भ्रोषः । कालविभ्रेषौ पिण्डपित्यचे व्याख्यानौ । ब्रह्मौ-दनार्थे ऽग्निकीह्मीदिनिकः ॥

श्रीपासनं वा सर्वम्। १३।

सर्वाधाने तदर्तिकर्मणां प्रकार उपरिष्टादच्छते ॥

निर्मथ्यं वा। १४।

गतः ॥

यदि सर्वमौपासनमाहरेदपूपं यवमयं ब्रीहिमयं चौदुम्बरपर्णाभ्यां संग्रह्मायतन उपास्येद्यवमयं पश्चा-द्रोहिमयं पुरस्तात्तसमिन्नादध्यात् । १५ ।

भर्वाधाने दावपूरी पृथक् पर्णाभ्यां संग्रह्म ब्राह्मीदिनिकायतने चिन्ना तचामिमादधात्॥

सर्वमप्यौपासनमाहरन्नापूपावुपास्येदित्यपरम्।१६। गतः॥

> दति चतुर्थी कण्डिका। दति प्रथमः पटलः॥

त्रपरेण ब्राह्मीद्निकं ले। हिते चर्मण्यानदु हे प्राची-नत्रीव उत्तरले। मि पाजके वा निशायां ब्रह्मीदनं चतुःशरावं निर्वपति। १।

पाजका नाम वैदलं महानसे।पकरणम्। निशा चतुर्धाकताया राचे-र्दितीयो भागः। ब्राह्मणेभ्य श्रोदना ब्रह्मीदनः प्राणेभ्य श्रोदना वा ब्रह्मणे प्राणायेति लिङ्गात्। चतुःश्ररावं निर्वपति चतुर्भः श्ररावैः परिमितान्त्री होन्यवान्ता निर्वपति । ब्रह्मी दनग्रब्दः कर्मनाम । एते-नान्यवापि ब्रह्मी दनचे दनासु नामा धर्माति देगः सिद्धे भवति । भवति चाव लिङ्गं तिसान्त्रह्मी दनं पक्षा चतुरे ब्राह्मणान्भो जयेत् चतुः ग्राप्तं वीदनिमिति ॥

देवस्य त्वेत्यनुद्रुत्य ब्रह्मणे प्राणाय जुष्टं निर्वपामीति प्रथममपानायेति दितीयं व्यानायेति तृतीयं ब्रह्मणे जुष्टमिति चतुर्थम्। २।

दितीयदतीययोरपि ब्रह्मण दत्यनुषङ्गः ॥

तूष्णीं वा सर्वाणि। ३।

गत: ॥

चतुर्पृद्पानेषु पचति। ४।

पात्रपरिमितसुदकं उदपाचम् ॥

न प्रशालयति न प्रसावयति । ५ ।

तण्डुलानपा चिद्या इलेन न शोधचित न चापसाः स्नावयित किं त श्रनिर्निकानेव पचतीत्वर्थः॥

श्चीरे भवतीत्येके। ई।

गतः॥

जीवतराडुलिमव श्रपयतीति विज्ञायते। ७।

ईषदनविज्ञन्तताषु लिमत्यर्थः॥

71

¥

F W

£

द्या ब्रह्मौदनाद् बृत्य प्र वेधसे क्वये मेध्याय वचा वन्दार रुपभाय रुषो। यते। भयमभयं तन्नो ऋस्वव देवान्यजेहेबानिति जुहेात्यभि वा मन्त्रयते। ८।

ब्रह्मीदनमुदास्य तता दर्या ग्रहीला जुहाति तमभिमन्त्रयते वा॥

चतुर्धा ब्रह्मौदनं व्युद्धत्य प्रभूतेन सर्पिषापसिच्य कर्षनिनुक्छिन्दंश्रतुर्भे श्राषेंयेभ्य ऋत्विग्भ्य उपाहित। १। युद्धृत्य प्रथम् पाचेषु निचिष्य । कर्षन् भ्रसेरनुत्चिष्य पाचाणि गम-यन्। अनुक्किन्दन् यावदृ लिजा ग्रह्ननि तावदनु सुजन्। श्रार्षे येभ्यः च्हिषर्वेदः तं ये विदुस्त त्रार्षेयाः वेदतदर्थयोः श्रुतवन्त इत्यर्थः एष वै ब्राह्मण ऋषिरार्षेयो यः ग्रुअवानिति लिङ्गात् । कात्यायनस्वाह ये मप्त भ्रयः पञ्चपुरुषं वा योनिं श्रुतवन्तः पित्ववन्तः पैत्मस्या त्रार्षेयासे मंहतकुलीना त्रार्तिजीना भवन्तीति॥ व्युद्धरणादि याजमानं चतुर्भ्व उपाइतीति वचनात्। ऋत एव वचनान्नोद्गातुरंग्नः मत्यपुद्गातरि । तथा च तासु ब्रह्मीदनं पचतीत्यच तं चतुर्भे ऋषिं-येभी महर्लिग्भ्य उपोहतीति तत्प्राष्ट्रयें यतं करियतीति ॥

श्रपात्ताः प्रथमे पिग्डा भवन्त्यप्रतिहताः पाग्यः। श्रय ब्रह्मीदनशेषं संक्षय तिसन्नाज्यशेषमानीय तिसनं-श्चिचियस्याश्वत्यस्य तिसः समिध चार्द्राः सपलाशाः प्रादेशमात्यः स्तिभिगवत्यो विवर्तयति । १०।

दति पञ्चमी कण्डिका।

चिचियादश्वत्यात्संस्ता बहत्यः श्ररीरमभिसंस्कृता स्य। प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमितास्तिसस्तिविद्धिर्मि-युनाः प्रजात्या इति। १।

ऋितिभः प्रथमे ग्रामा ग्रहीता भवन्ति । त्रप्रतिहतास्य पाणयः पाचेषु ॥ एवं स्थिते त्रध्वर्थः ग्रेषमंकर्षणादि प्रतिपद्यते । पिण्डं मय्येन प्रियते मामर्थ्यात् ॥ मंकर्षणं निष्कषणम् । चित्रियो सन्त्राण्यः ग्राम-तीर्थादियपदेशक दत्यर्थः । स्तिभिगवत्यः फलवत्यः । विवर्तयति विसोडयति ॥

श्रयाद्धाति घतवतीभिराग्नेयीभिर्गायचीभिर्श्राह्मण-स्य चिष्टुग्भी राजन्यस्य जगतीभिर्वेश्यस्य। २।

उत्तरस्रवेणैव विद्धे घृतवतीभिरित्याचनुक्रमणं वैचित्र्यार्थं ब्राह्मणा-नुकरणार्थं वा॥

सिमधामिं दुवस्यतेत्यषा॥ उप त्वामे इविद्यतीर्ध-ताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व सिमधा मम॥ तं त्वा सिम-द्विरङ्गिरा छतेन वर्धयामिस। वहच्छाचा यविद्यति ब्राह्मणस्य॥ सिमध्यमानः प्रथमा नु धर्मः समकुभिर-ज्यते विश्ववारः। ग्राचिष्केशो छतिनिर्णिक् पावकः सुयन्नो श्रम्मर्यज्ञथाय देवान्॥ छतप्रतीका छतयोनिरमिर्धतैः सिमद्वी छतमस्यान्तम्। छतप्रवस्त्वा सिरते। वहन्ति छतं पिबम्सुयजा यिश्व देवान्॥ श्रायुद्धा श्रम इि राजन्यस्य ॥ त्वामग्ने सिमधानं यिवष्ठ देवा दूतं चिकिरे हव्यवाहम्। उरुज्ञयसं घतयानिमाहृतं त्वेषं चक्षुर्देधिरे चे।द्यन्वति ॥ त्वामग्ने प्रदिव आहृतं घतेन सुमायवः सुषिमधा समीधिरे। स वाद्यान श्रेषधीभिरुष्टित उरु ज्ञयांसि पार्थिवा वितिष्ठसे ॥ घतप्रतीकं व ऋतस्य धूर्षदमिं मिचं न सिमधान ऋज्ञते। द्रश्याना अको। विद्येषु दीचच्छुकवर्णामुदु ने। यंसते धियमिति वैश्वस्य। ३।

गतः॥

इति षष्टी किष्डिका।

समित्सु तिस्रो वत्सतरीर्ददाति । १।

श्रध्वर्यवे इति ग्रेषः। तथा च वच्यत्युपोत्तरस्वचे वत्यतरीरतिका-न्तवत्यभावा स्तनपानोपरता इति यावत्। नाच प्रतिग्रहमन्त्राः श्रयज्ञलादङ्गदिनिणालाच॥

प्राञ्जन्ति ब्राह्मणा चे।दनम्।२। ब्राह्मणा ऋविजः॥

प्राशितवद्भाः समानं वरं ददाति । ३। वरप्रदो बाखाखते । समानमिति वचनादन्ये वरा श्रध्वेषेरेव भवन्ति ॥ यसिन्धि द्वाद्याद्याद्यात्तिमन्संवतसरे पुरस्ता-हेताः समिध द्वाद्याद्वादणाहे दाहे व्य ह एकाहे वा। ४।

यसिन्नहन्याधास्यते ततः पुरसात्यंवत्यरे यत्यमानस्यानमहः तसि-न्दादणाहादौ वारणाहरणादि कला मनिध त्रादधात्॥

ऋषियास्त्वेवाधिमाद्धानेन। ५।

प्रमादाहित्स्ता त्रयाधेया एव प्राक् समारोपणात् न हरेतिणीयाः। कस्मात् । श्रनाहितस्तस्याग्निरित्याद्यः यः समिधो उनाधायाग्निमाधन्त इति श्रुतेरिति भावः॥

त्र्यं व्रतं चरित न मांसमञ्जाति न स्वियमुपैति नास्याभिं ग्रहाडरन्ति नान्यत त्राहर्गन्त। ई।

गताः ॥

ब्राह्मीद्निकेन संवत्सरमासीत । ७।

संवत्सरग्रहणं दादणाहादीनामणुपनवणं दतर्या तदिधिवैयर्थात्॥

श्रीपासनश्रेदाहित एतस्मिनस्वाग्निकर्माणि क्रियन्ते। ८।

श्रीपासनश्चेदाहितः न लोपासनाहेकदेशः तदैनिक्सिकेशशो नित्यने-मित्तिकानि कर्साणि क्रियन्ते। ऊध्ये लग्याधेथाकित्यानि नुष्यन्ते। एषामर्थाः श्रोतैदेवायने यथा नित्यहोसादीनाम्। नैमित्तिकान्य- ष्टकादीनि च लौकिके ऽग्नो क्रियनो। एकदेशाधाने पुनरीपासन एवैतानि क्रियनो। श्रियते च सः तित्यो धार्य इति वचनात्॥ होमखेदानीं न लुखते उभयच जुड्यादीपासनमग्निहोत्रं चेति भारदाजवचनात्। बौधायनेनापि सवैं वा ब्राह्मोदिनिकमौपासनं कुर्विना सो उत्तेव हि ह्रयत इति सर्वाधानपत्ते ऽग्निहोत्रेणवास्य होमावाप्तिमभिद्धानेन पत्तानारे पृथगुभयच होत्यमित्युकं भव-तीति॥

#### न प्रयायात्। १।

यजमान दति भ्रेषः। तथा यजमानाधिकारे न प्रयातीति सत्या-षाढः॥

#### नानुगच्छेत्। १०।

ब्राह्मीदिनिक दति भेषः। तथा नैषो ऽग्निरनुगच्छेदिति भारदाजः॥

यदि प्रयायादनु वा गच्छेदुन्ह्योदनं पन्नेतयैवारता समिध त्राद्ध्यात्। ११।

श्रनुगतस्य च यथायोन्युत्यक्तिरौपासनवत्सर्वाधाने । श्राष्टत् प्रकारः ॥

यद्येनं संवत्सरे उन्याधेयं नापनमेद्रुद्धौदनं पक्का समिध श्राधाय यदैनमुपनमेदथादधीत । १२।

संवत्परग्रहणमत्रापि प्रदर्भनार्थम्। तत्रतत्र काले अन्याधेयाशको प्रायश्चित्तमेतत्वत्वा यदा शक्षुयात्तदादधीत। तत्र तु नचत्रादेरय-नादर दति केचित्। पूर्वस्त्रत्रे चात्र ब्रह्मोदनात्पृथक् समिधां ग्रहणात् ब्रह्मीदनाङ्गलमासामेव बाधितं भवति श्राधेयास्वेवाग्निमादधानेनेति वचनाचाधानाङ्गलम्। तस्माङ्गह्मौदनान्तरेषु समिधो न भवन्ति॥

#### तस्य यात्राकामी भरणकल्पानाम्। १३।

तस्यानुपनताग्याधेयस्य यावरुपनामं ब्राह्मौदनिकोक्तभरणकस्पानां याधाकामी । तद्भरणकालोकानि ब्रतानि भवन्ति न वेत्यर्थः॥

### दादशाहं चरेदेकाहं वा। १४।

यदोपनतमम्याधेयं तदा पुनरपि दादणाइमेकाइं वा व्रतानि चरिला-दधीत ॥

# श्व त्राधास्यमानः पुनर्बह्मौदनं पचित । १५ ।

श्रिधिकारादयमप्यनुपनताम्याधेयस्य विधिः । श्रन्यत्तु सतम् । श्र श्राधास्त्रमान दत्यविश्वेषवचनात् सर्वस्थायं नित्यः पुनर्शक्वीदनः तेन यो ऽप्येकाच्य्यतकस्येन श्र श्राधाता तस्याप्यावर्तनीय दति । तदुत्तं बीधायनेन दिर्शक्वीदनसु हैके बुवत दित ॥

यो ऽस्याग्निमाधास्यन्स्यात्म एतां राचिं व्रतं चरति न मांसमञ्जाति न स्त्रियमुपैति। १६ं।

य त्राधास्वित्यध्वेरिव ग्रहणं सर्वित्रिजासुपत्तचणं वा । तथा च भारद्वाजः त्रध्वर्युरेव व्रतं चरेदित्येकं सर्वित्वेज इत्यपरमिति ॥

प्रजा अग्ने संवासयाणाश्च पशुभिः सह। राष्ट्राखसा

श्राधेहि यान्यासन्सवितुः सव द्रत्युत्तरेण गार्हपत्यायतनं कल्याषमजं बधाति। १७।

कल्याषः कृष्णविन्दुः॥

दति सप्तमी किष्डिका।

श्रथ यजमानो वतमुपैति वाचं च यच्छत्यततात्सत्यमुपैमि मानुषादैव्यमुपैमि देवीं वाचं यच्छामीति। १।
सत्यवचनसंकल्पेनाच व्रते।पायनमभिप्रेतं मन्त्रलिङ्गात् ब्राह्मौदनिककालवतानां श्रवागेवोपेतलाच ॥

वीणातृणवेनैनमेतां राचिं जागरयन्ति।२। त्रणवेर्वे वंगः॥

स्रिपि वा न जार्गार्त न वाचं यच्छित । इ। श्रिसिन्पचे वाग्यमनमन्त्रस्थ लोगो देवीं वाचं यक्कामीति॥

शक्तेरेतां राचिमेतमियान श्रास्ते शब्तैरिय-मियान उभी लोको सनेमहम्। उभयोर्लीकयोर्श्यडा-ति चत्युं तराम्यहमित्येतया। ४।

प्रक्तीः प्रकलैः। जागरणपचे मन्त्रावृत्तिः विपर्यये तु मक्तदेव मद्दान्ति काष्टान्याधाय स्विपिति ॥

तिसिद्धपञ्चषमर्गी निष्टपति जातवेदी भुवनस्य रेत

इह सिच्च तपसी यज्जनिष्यते। श्रिमिश्वत्याद्धि हव्य-वाहं शमीगभीजनयन्यो मयोभूः॥ श्रयं ते यानिर्म्य-त्विय इत्येताभ्याम्। ५।

उपयुषं उषःसमीपे । निष्टपनानन्तरमग्निसुदापयेत् भसापोद्धेत्युत्त-रत्रवचनात् श्रनुगमयत्येतमग्निमिति कन्यान्तरेषु यकवचनाच ॥

श्रमी रक्षांसि सेधित शुक्रशोचिरमर्त्यः। श्रुचिः पावक ईद्य दत्यरणी श्रीभमन्य मही विश्पती सदने क्रातस्यावीची एतं धक्षी रघीणाम्। श्रन्तवंती जन्यं जातवेदसमध्वराणां जनयथः पुरोगामित्यरणी श्राहि-यमाणे यजमानः प्रतीक्षते। ई।

प्रथमं निष्टप्ते श्रभिमन्त्य तत श्राह्रियमाणे प्रतीचते ॥

दोह्या च ते दुग्धसृचीर्वरी ते ते भागधेयं प्रयच्छा-मीति यजमानाय प्रयच्छति। ७।

गतः॥

श्रारोहतं द्यतं श्रक्षरीर्ममर्तेनाम श्रायुषा वर्चसा सह। ज्योग्जीवन्त उत्तरामुत्तरां समां दर्शमहं पूर्ण-मासं यद्यं यथा यजा इति प्रतिग्रह्यार्वियवती स्थो श्रामरेतसी गर्भ द्धाथां ते वामहं दहे। तत्सत्यं यद्दीरं विश्वया वीरं जनियायथः॥ ते मत्यातः प्रजनिष्येथे ते मा प्रजाते प्रजनियाष्ययः। प्रजया पशुभिर्न्नद्मावर्चसेन सुवर्गे लेक इति प्रतियद्धाभिमन्त्रयते यजमानः। ८। पुनः प्रतिग्रह्मेति वचनमानन्तर्यार्थं मा भ्रदवस्त्रक्षयैरप्यभिमन्त्रणस्य यवाय इति ॥

> दत्यष्टमी किष्डिका। दितीयः पटनः॥

मिय यक्काम्यये अप्तिं या ने। अप्तिः पितर् इत्युभी जपतः। अपेत वीतेति गार्चपत्यायतनमुद्धत्य शं ने। देवीरभिष्टय इत्यद्भिरवास्रति। १।

गतौ ॥

एवं दक्षिणाग्नेराहवनीयस्य सभ्यावसथ्ययाश्व । २। एषामायतनान्यथेवमेवैकैकसुद्धत्यावोचित ॥

्रवमनुपूर्वारयेवैष्ठत ऊर्ध्वं कर्माणि क्रियन्ते । ३ । गतः॥

सिकतानामधं दैधं विभज्याधं गाईपत्यायतने निव-पत्यधं दिख्याग्रोः। ऋधं चैधं विभज्य पूर्वेषु । ४। पूर्वेषु श्रायतनेष्विति भेषः। यदा न सम्यावसम्यो तदाधं सर्वमाइव-नीय गव ॥ एतेनैव कल्पेन सर्वान्पार्थिवान्तिवपति। ५।

कन्यो विभागप्रकारः॥

त्र्यमेभसासीति सिकता निवपति। संज्ञानिमत्यू-षान्। ई।

गतः ॥

तान्निवपन्यद्दश्चन्द्रमिस कृष्णं तदिहास्विति मनसा ध्यायति। ७।

यदद इति चन्द्रचन्क्षधानप्रकारो ब्राह्मणानुसाराहर्भितो न मन्त्र इति द्रष्ट्यम् ॥

उदे हामे अधि मातुः पृथिया विश आविश महतः सधस्यात्। आखुं त्वा ये दिधरे देवयन्तो हव्यवाहं भुवनस्य गापामित्याखुनारीषम्॥ यत्पृथिया अनामृतं संबभूव त्वे सचा। तद्मिरमये ऽददात्तिसन्नाधीयताम-यमिति गार्हपत्यायतने वत्सीकवपां निवपति। ८। गतौ॥

यदन्ति स्थिति दक्षिणाग्नेः। यदिव दिति पूर्वेषु। १। श्रमास्तिमित्यादेरभयत्रानुषङ्गः। दमौ तु मन्त्रौ तदायुरमये ऽददात्ति विक्रतिरूपौ पठितवान्बौधायनः॥

उत्समुद्रान्मधुमा जिमरागात्माम्राज्याय प्रतरां द्धानः। श्रमी च ये मघवाना वयं चेषमूर्जं मधमत्सं- भरेमेति स्ट्रम्। इयत्यय त्रासीरिति वराहिवहतम्। १०।

श्रदे। देवी प्रथमाना पृथग्यहे वैन्धुं ता व्यसपें।
महित्वा। श्रदं हथाः श्रक्तराभिस्त्रिवष्टप्यज्ञया के।कानप्रदिश्रश्चतस्र इति श्रक्तराः। देष्यं च मनसा ध्यायति
। ११।

निवपन्देश्यं मनसा ध्यायति । पञ्चसंभारपचे तासम्बन्धानां त्रण्णों निवपनम् ॥

इति नवमी कण्डिका।

च्छतं स्तृणामि पुरीषं पृथिव्यास्ते ऽध्यग्निमाद्धे सत्ये ऽध्यग्निमाद्ध दत्यायतनेषु संभाराननुत्यूहति।१।

ऋनुकूहित प्रथयति ॥

सं या वः प्रियास्तनुव इत्येषा॥ सं वः सृजािम हृद्यािन संसृष्टं मना ऋस्तु वः। संसृष्टः प्राणा ऋस्तु व इति वानस्पत्यान्संसृज्य सिकताविनवपतीतः प्रथम जज्ञे ऋगिरित्येतया। २।

विकतावद्धें पर्चोर्डेधा वेधा चाधे पूर्वेव्यित्वर्धः ॥

vet de

f. fe

श्रा का यास्ते शिवास्तनुवा जातवेदे या ऋन्तरिक्षे दिवि याः पृथिव्याम्। ताभिः संसूय सगणः सजाषा हिर्ण्य-यानिर्वह हव्यमग्न इति गाईपत्यायतने सौवर्णं हिर्ण्य-शकलमुत्तरतः संभारेषूपास्यति। ३।

हिरण्यस्य पार्थिवसंभारते ऽपि वचनादुन्कर्षः । तत्संभाराणासुपर्युत्त-रभागे न्यस्वति ॥

चन्द्रमितं चन्द्रशं हरित्वचं वैश्वानरमसुपदं सुव-विदम्। विगाहं तूर्णि तिवपीभिरावतं सूर्णि देवास दह सुश्रियं दध्रित्युपास्तमभिमन्त्रयते। देव्याय रजतं प्रयच्छति। ४।

गती ॥

यदि देखं नाधिगच्छेद्यां दिशं देखाः स्यात्तेन निर-स्येत्। पू।

थां दिशं प्रति देखः स्थितः स्थानेन दिग्भागेन निरस्थेत्। रजतं दृषलाय वाज्ञाताय वातिप्रयक्कतौति वौधायनः॥

ग्वं सर्वेषूपास्य करोति। ६।

श्रायतनान्तरेव्ययेवं हिरण्यसुपास्य भ्रेषमपि तत्रतत्र करातीत्यर्थः॥

ब्राह्मीद्निकाद्ससापेाच्च तिसम्ब्रमीगर्भादिमं मन्ध-

ब्राह्मौदनिकादिति षष्ठ्यर्थे पञ्चमी । तथा ब्राह्मौदनिकखेलेव भार-दाजः । तस्य भस्मापनीय तस्मिन्देशे मत्यति ॥

# उद्यत् रिक्सपु दशहोचारणी समवद्धाति। ८।

षदयात्पूर्वभाविना ये रामयकेषूयस् प्राच्यां दिशि जातप्रकाशाया-मित्यर्थः श्रन्यथार्धेदिते सूर्य श्राहवनीयमित्यनेन विरेश्धात् नक्षं गार्हपत्यमाद्धातीति श्रुतेश्व । समवद्धाति श्रधरस्यासुत्तरां स्थाप-यति । तत्र प्रतीचीनप्रजननामर्णं निधायेति वौधायनः ॥

सहाग्ने ऽग्निना जायस्व सह रय्या सह पुथ्या सह प्रजया सह पशुभिः सह ब्रह्मवर्चसेनेत्युपतिष्ठत्यश्वे ऽग्निं मन्यति। १।

उपतिष्ठति समीपखे॥

श्वेता ऽश्वा ऽविक्तिकाश्वा भवति राहिता वासित-जानुरपि वा य एव कश्चित्साग्डः। १०।

श्रविक्षित्राचः श्रखिननेतः॥

मध्यमाने शक्तेः सांक्षतेः साम गायति। धूमे जाते गाथिनः कौशिकस्य। अरखोनिहिता जातवेदा इति च। ११।

प्रक्तिना दृष्टं साम प्रके: साम ॥

f

fi

अर ना उपावरेा इजातवेद इति निर्वर्त्यमानमभिमन्त्र-यते। १२।

निर्दत्तमाचिमत्यर्थः॥

दित दशमी कि खिका॥

### श्रव चतुर्होतृन्यजमानं वाचयति । १।

चित्तः सुगित्यादि पञ्चानुवाकाञ्चतुर्देशतारः ॥

श्रजनिमः पूर्वः पूर्वेभ्यः पवमानः ग्रुचिः पावक देख इति जातमभिमन्त्रयते। २।

गतः ॥

जाते यजमाना वरं ददाति। ३।

पूर्ववदध्वर्थव एव । वरख रूपमाह ॥

गै।वै वरेा ऽतिवरेा उन्या घेनुर्वरेा ऽतिवरेा उन्या उनज्ञान्वरेा ऽतिवरेा उन्यः पष्टीही वरेा ऽतिवरेा उन्यः। ४।

वरे वरियतयः स च गौः। कुतः। तस्या एव जात्यन्तरेभ्यो बद्ध-फललेन वरियत्यलात्। ऋत्यस्त्रजाश्चादिजातिरितवरः वरजातीय-मतीत्य वर्तते न वर दत्यर्थः। गोस्तुत्यर्थं चैतत् यथा पश्चे वा श्वत्ये गोश्चश्चेभ्य दति। ततस्य वरचोदनासु गौरेव देथेत्यर्थः। गोस्विप संभवे धेनुर्देचा सदाःफललात् । त्रनङ्घान्देचः उदहनकर्षणादिभिः प्रक्रष्टफललात् । पष्टौही गर्भिणी दैन्ह्याच प्रकर्षः । त्रतिवरा ऽन्य इति पुनःपुनरनुक्रमणं च तत्तत्प्रग्रंसार्थमेव ॥

जातं यजमाना ऽभिप्राणिति प्रजापतेस्वा प्राणेना-भिप्राणिमि पूष्णः पेषिण मद्यं दीघीयुत्वाय श्रतशार-दाय शतं शर्झा आयुषे वर्चसे जीवात्वे पुण्यायेति। ५। श्रीभशणिति अग्नेहपर्युक्तिमिति॥

श्रजीजनत्नस्तं मत्यासा ऽस्माणं तरणिं वीडुजम्मम्।
दश स्वसारा श्रयुवः समीचीः पुमांसं जातमभिसंरभन्तामिति जातमञ्जलिनाभिग्रद्य सम्राडिस विराडिस
सारस्वता त्वोत्सौ सिमन्यातामनादं त्वान्नपत्यायेत्युपसिमध्यायैनं प्राच्चमुडृत्यासीनः सर्वेषां मन्त्राणामन्तेन
रयंतरे गीयमाने यज्ञायज्ञीये च यथर्ष्याधानेन प्रथमया
व्याह्तत्या दाभ्यां वा प्रथमाभ्यां च सपराज्ञीभ्यां प्रथमेन
च धर्मशिरसा। ६।

संभारेषु निद्धातीति वच्चमाणेन संबन्धः। श्रिभग्रहणमाध्यवेदम्। श्रिभग्रह्म न्यञ्चमञ्जलिमग्रेहपरि कला। उद्भृत्योध्वाञ्चलिना ग्रहीला। श्रासीनः सम्यगासीनः दत्तिणाग्रात्रूर्धेज्ञुरासीन इति विश्वेषणात्। यदा दिचणाग्राविवेध्वेज्ञुलादिनियमा नास्तीत्यर्थः। श्रथ समाख्या-भिरुपदिष्टानि यथर्थाधानादीनि स्रकृपेण दर्भवति॥ भृगूणां त्वा देवानां व्रतपते व्रतेनाद्धामीति भार्ग-वस्याद्ध्यात्। श्रिक्तिसां त्वा देवानां व्रतपते व्रतेनाद-धामीति या ब्राह्मण श्रिक्तिसः स्यात्। श्रादित्यानां त्वा देवानां व्रतपते व्रतेनाद्धामीत्यन्यासां ब्राह्मणीनां प्रजानाम्। वरुणस्य त्वा राज्ञो व्रतपते व्रतेनाद्धामीति राज्ञः। इन्द्रस्य त्वेन्द्रियेण व्रतपते व्रतेनाद्धामीति राजन्यस्य। मनास्त्वा ग्रामण्यो व्रतपते व्रतेनाद्धामीति वैश्यस्य। ऋभूणां त्वा देवानां व्रतपते व्रतेनाद्धामीति रथकारस्येति यथर्ष्याधानानि। ७।

राजा श्रभिषिकः। राजन्यः चित्रयः। रयकारी व्याख्यातः॥

इत्येकादगी कि खिका।

सूर्भवः सुविति व्याहृत्यः। सूमिर्भृ क्षेति सर्पराज्ञियः। घर्मः शिरस्तद्यमिनः संित्रयः पश्चिमिर्भृवत्। छिर्दस्तोकाय तनयाय यच्छ ॥ वातः प्राणस्तद्यमिनः संित्रयः पश्चिमिर्भृवत्। खिदतं तोकाय तनयाय पितुं पच॥
त्रार्वयद्यस्ति ह्रियस्तद्यमिनः संित्रयः पशुमिर्भृवत्।
यत्ते शुक्र शुक्रं वर्चः शुक्रा तनूः शुक्रं ज्योतिरजसं तेन
मे दीदिह तेन त्वाद्ये अन्तान्ने ब्रह्मणेति धर्मशिरांसि। १।

₹\$

सं

u

3

चतसः सार्पराद्य दित सत्याषाढः । चीणि घमेशिरांसि । ततीयं तु घमेशिरो ब्रह्मणेत्यन्तं भवति ॥

यास्ते शिवास्तनुवे। जातवेदे। या जन्तिरक्ष उत पार्थिवीर्याः। ताभिः संभूय सगणः सजाषा हिरण्ययो-निर्वह हव्यमग्ने॥ प्राणं त्वास्त त्राद्धास्यनादमन्ता-द्याय गोप्तारं गुष्ये। दिवस्वा वीर्येण पृथ्यिये महिमा-न्तिरिक्षस्य पेषिण पश्चनां तेजसा सर्वपशुमाद्धे॥ अभे यहपते उहे बुभ्य परिषद्य दिवः पृथिव्याः पर्यन्त-रिक्षास्त्रोकं विन्द यजमानाय। पृथिव्यास्त्वा मूर्धन्सा-द्यामि यित्रये खे।के। यो ने। अभे निष्यो यो ऽनिष्यो ऽभिदासतीदमहं तं त्वयाभिनिद्धामीति संभारेषु नि-द्धाति। २।

स्प:म्॥

सुगाईपत्यो विदहन्दरातीरुषसः श्रेयसीःश्रेयसीर्द्-धत्। श्रग्ने सपत्ना श्रपनाधमाना रायस्योषिमधमूर्जम-स्मासु धेहीत्याधीयमानमभिमन्त्रयते यजमाना घर्म-शिरांसि चैनमध्वर्युवीचयति। ३

गतः॥

दति दादशी कण्डिका। दति वतीयः पटनः॥

## अधीदिते सूर्य आहवनीयमाद्धाति।१।

ऋधीदिते उग्नेः प्रतिष्ठापनं यथा स्थान्तथा प्रारमः कार्यः॥

उदिते ब्रह्मवर्चसकामस्य।२।

तत्र गार्रपत्यस्थाणुदिताधानमाह मत्याषाढः सर्वानुदिते ब्रह्मवर्षस-कामस्थेति ॥

गाईपत्ये प्रणयनीयमाश्वत्यमिधामादीपयति सिक-ताश्चीपयमनीरुपकल्पयते। ३।

प्रणयनीयं प्रणयनार्थिमिन्धनम्। उपकल्पयते पात्रेण ग्रहाति॥

तमुद्यक्तत्योजसे बलाय त्वाद्यक्ये दृषणे श्रुषायायुषे वर्चसे। सपत्ततूरिस दृचतूः॥ यस्ते देवेषु महिमा सुवर्गी यस्त आत्मा पशुषु प्रविष्टः। पृष्टिया ते मनुष्येषु पप्रथे तया ना अग्ने जुपमाण एहि॥ दिवः पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षादातात्पशुभ्या अध्याषधीभ्यः। यचयच जात-वेदः संबभ्य तता ना अग्ने जुषमाण एहि॥ उदु त्वां विश्वे देवा इत्येताभिश्चतस्त्रिभः। ४।

तमादीप्रमिषासुद्धरित ॥

उपरीवाग्निमुचक्ति। ५।

इवेषदर्थे । श्रमिसुद्धरिकंचिदुहृहातीत्यर्थः । उपरीवामिसुहृहीया-दुद्धरितिति हि ब्राह्मणम् ॥ ₹

¥

# उद्यतमुपयतं धारयति। ६।

**उपयतं** सिकताभिरूपग्टहीतम् ॥

श्रथाश्रस्य दक्षिणे कर्णे यजमानमित्रतनूर्वाचयति या वाजिन्नग्नेः पशुषु पवमाना प्रिया तनूस्तामावह या वाजिन्नग्नेरसु पावका प्रिया तनूस्तामावह या वाजिन्नग्नेः सूर्ये शुचिः प्रिया तनूस्तामावहेति। धार-यस्येवाग्निम्। ७।

श्रश्वस्य दत्तिणे कर्णे वदन्यजमानं वाचयति । धारयत्येव किंचित्काणं न निद्धाति ॥

श्रशामीश्रो लौकिकमिमाहत्य मिथत्वा वेर्धितु-रासीना दक्षिणमिमास्याति यज्ञायज्ञीये गीयमाने यथ्र्ष्याधानेन दितीयया व्याहृत्या तिस्रिभः सपराज्ञी-भिर्दितीयेन च धर्मिण्रसा॥ यास्ते श्रिवास्तनुवे। जात-वेदा या श्रन्तिस्र उत पार्थिवीर्थाः। ताभिः संसूय सगणः सजाषा हिरण्ययोनिर्वह हव्यमग्ने॥ व्यानं त्वास्त श्राद्धास्यनादमनाद्याय गाप्तारं गुष्टौ। दिव-स्वा वीर्येण पृथिव्ये महिमान्तिरस्रस्य पेषिण पश्रनां तेजसा सर्वपश्रमाद्धे॥ श्रग्ने उन्नपा मयोभुव सुभव दिवः पृथिव्याः पर्यन्तिरक्षान्नोकं विन्द यजमानाय। पृथिव्यास्वा मूर्धन्साद्यामि यिष्ठिये लोके। यो ने।



श्रमे निष्यो या ऽनिष्यो ऽभिदासतीदमहं तं त्याभि-निद्धामीति संभारेषु निद्धाति। ८। गतौ॥

इति चयोदगी किष्डिका।

या ब्राह्मणा राजन्था वैश्यः श्रद्रो वासुर इव बहुपुष्टः स्यात्तस्य यहादाहृत्यादथ्यात्पृष्टिकामस्य । १।

बद्धपृष्टः स्कीतश्रीः श्रस्रिनदर्शनं च पोषातिशयदर्शनार्थम्। म हि नृश्रंसा बलिष्टस्र सन् पुंसःपुंसा धनमादाय स्कीततरेा भवति॥

गृहे त्वस्य तता नाश्रीयात्। २।

श्रस्य बद्धपृष्टस्य ग्रहे ततः परं नाश्रीयाद्यजमानः॥

श्रम्बरीषादनकामस्य दृश्चाग्राञ्चलते। ब्रह्मवर्चस-कामस्य। ३।

श्रम्बरीषं भ्राष्ट्रम्। श्रव बौधायनः श्रपि वा गाईपत्यादेवान्याद्दार्यपद-नमाद्धानीति । लिङ्गं चाच प्रदर्शितं तस्य चेधा महिमानं व्योद्दि-ति । विट्जुलादित्तवते। वैकयोनय इत्येक इत्याश्रलायनः ॥

वामदेव्यमभिगायत त्राह्वनीय उड्डियमार्गे । ४।

प्राचीमनु प्रदिशमित्येषा ॥ विक्रमस्व महाँ श्रिस वेदिषन्मानुषेभ्यः। चिषु लेकिषु जायहि प्रजया च धनेन च॥ इमा उ मामुपतिष्ठन्तु राय श्राभिः प्रजाभिरिह संवसेय। इहा इडा तिष्ठतु विश्वरूपी मध्ये वसार्दी-दिहि जातवेद इति प्राच्वा ऽश्वप्रथमा श्रभिप्रवर्जन्त 141

श्रश्रयजमानापेत्रया बद्धवचनम्। तेन गमनमन्त्रा यजमानस्यापि भवन्ति ॥

द्खिणता ब्रह्मा रथं रथचकं वा वर्तयति यावचकं चिः परिवर्तते । ई ।

दिचिणते। विद्वारस्य गमयति चक्रं तद्यावितः परिवर्तते ॥

षर्कत्वा देखस्य। ७।

षट्कला यावत्पर्वितत दत्यन्षङ्गः॥

जानुद्धे धारयमाणस्तृतीयमध्यना ऽधिं हरति नाभिद्मे तृतीयमास्यद्मे तृतीयम्। न कर्णद्ममत्यु-हुह्याति। ८।

गताः ॥

यद्युतृह्य निरुक्तीयान्मुखेन संमायाद्ध्यात्। १। चदि जानादिप्रमाणान्ताभादिप्रमाणे अग्रिसुहृह्य ततः प्रमाणान्यु- ननी चैर्यक्षीयात् तदैनं सुखेन संमाय सुखतुन्धं धारियवादधात्। तदेवाच प्रायश्चित्तमिति भावः॥

नाग्निमादित्यं च व्यवेयात्। १०।

श्रान्यागार्खानामयमन्तरागमनप्रतिषेधः ॥

दक्षिणतः परियम्च हरति। ११।

श्रात्मना दिचणतः प्रमारिताभ्यां इस्ताभ्यां धारयन्हरति ॥

श्रधीध्वे यजमाना वरं ददाति । १२।

गतः॥

त्र्रधीध्वे हिर्ग्यं निधाय नाका ऽसि ब्रथ्नः प्रतिष्ठा संक्रमण इत्यतिकामति । १३।

श्रध्वर्धुरिति ग्रेषः ॥

प्राच्चमश्रमश्रशादिश्वा इति दक्षिणेन पदे। त्तरतः संभारानाक्रमयित यथाहितस्याग्नेरङ्गाराः पदमभ्यवव- तेरिविति। १४।

उत्तरतः उत्तरेण पार्थैन पार्थत श्राक्रमयेदिति श्रुतेः। इतिः प्रकारार्थः। तथा नाम मंभारानाक्रमयित यथा तेय्वादितस्वाग्नेरङ्गा-रास्तत्पदमभ्यवन्तैरन्। तत्रैव खयमेव पतिय्ववित्यर्थः॥

प्रदक्षिणमावर्तियत्वा यद्वान्द इति पुनरेवाक्रमय-ति । १५ । गतः॥

### पुरस्तात्रत्यज्वमश्रं धार्यति । १६।

त्राक्रामन्तं चात्रमाहवनीयायतनस्य पुरस्तात्रत्यङ्मुखं धारयतीत्यर्थः। तथा प्रदक्तिणमावर्त्य प्रत्यञ्चमाक्रमयतीति कन्पान्तराणि । दितीय-मपि प्राञ्चमेवाक्रमय्य ततः प्रत्यङ्मुखो धार्यत दत्येके॥

## पूर्ववाङश्वा भवति । १७।

पूर्ववाट् युवेत्यर्थः । तद्तां वैधायनेन श्रयं पूर्ववाहमिति युवानमित्येवेदसुतां भवतीति ॥

तदभावे ऽनडान्पूर्ववाडेतानि कर्माणि करोतीति पैक्रायनिब्राह्मणं भवति । १८ ।

एतानि कभीष्णुपतिष्ठत्यश्व दत्यादीनि । तचाश्वप्रतिनिधिलादनडु ह्य-प्यश्वलिङ्गानां मन्त्राणामनिष्टत्तिः । श्रजकमण्डल्वेस्तु निष्टत्तिः श्रश्य-विकल्पलात् ॥

इति चतुर्दशी किष्डिका।

कमण्डलुपद श्रादधीतेति बच्चृचब्राह्मणम्। श्रजस्य पद श्रादधीतेति वाजसनेयकम्। १।

श्रसि कमण्डलुश्रन्दः पश्रजातिविशेषवचनः यथा चतुत्र्याङ्गो ढिञित्यच शान्दिकटद्वेसदाइतं कामण्डलेय इति । विद्यतं च कमण्डल्वादि- शब्दाः पशुजातिविशेषवचना दित श्रस्ति च करकवचन दित । तच पशुवचना ऽयमिष्यते न करकवचनः पशुशब्दमध्यपिठतलात् पदश-ब्दसमिथ्याचाराच । न च करकपृष्ठे पदीपचार दित वाच्यं सुख्यार्थे संभवत्युपचाराश्रयणस्यायुक्तलात् श्रयस्य पदे ऽजस्य पदे दित पूर्वा-पराभ्यां वैलच्चण्यप्रमङ्गाच ॥

श्रय यजमानः शिवा जपित ये ते श्रये शिवे तनुवी विराद्च स्वराद्च ते मा विश्वतां ते मा जिन्वताम्। ये ते श्रये शिवे तनुवी सम्राट्चाभिभृश्य ते मा विश्वतां ते मा जिन्वताम्। ये ते श्रये शिवे तनुवी विभृश्य परिभृश्य ते मा विश्वतां ते मा जिन्वताम्। ये ते श्रये शिवे तनुवी प्रस्थी च प्रभृतिश्च ते मा विश्वतां ते मा जिन्वताम्। यास्ते श्रये शिवास्तनुवस्ताभिस्वाद्ध इति। २।

गतः ॥

यास्ते अमे घारास्तनुवस्ताभिरमुं गच्छेति यजमाने। देखाय प्रहिगोति ताभिरेनं पराभावयति। ३।

श्रनेन पारनुद्रेण यजुषा देखं प्रति प्रहिणोति तं चेरितनुविशिष्टमित्रं मन्त्रलिङ्गात्। ताभिरिति चेरितनूनां परामर्थः मन्त्रार्थलेनासां बुद्धिखलात्। पराभावनसुत्सादनम्॥

ऋरख्येऽनुवाक्या भवन्ति। ४।

श्ररखेऽनुवाक्याश्व घारास्तन्वा ऽत्र प्रयोक्तव्या भवन्तीत्यर्थः। ताश्च यासे त्रग्ने स्निक् चेत्यनुवाकौ ॥

यदिदं दिवा यददः पृथिव्याः संविदाने रादसी संबभूवतुः। तयाः पृष्ठे सीदतु जातवेदाः श्रंभुः प्रजा-भ्यस्तनुवे स्थान इत्यभिमन्य पुरस्तात्मत्यङ् तिष्ठन्नाइ-वनीयमाद्धाति। ५।

तिष्ठनेवाद्धाति । प्रक्रसिष्ठनिति तु भारदाजः ॥

वहति गीयमाने ख्रौतवारवन्तीययार्यज्ञायज्ञीये च यथर्षाधानेन सर्वाभिर्याहृतीभिः सर्वाभिः सर्पराज्ञी-भिस्तृतीयेन च धर्मिष्ररसा यास्ते श्रिवास्तनुवा जात-वेदा या ज्ञन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः। ताभिः संभ्य सगणः सजाषा हिरण्ययानिर्वह हव्यमग्रे॥ ज्ञपानं त्वामृत ज्ञाद्धाम्यनादमन्नाद्याय गाप्तारं गुष्ये। दिव-स्वा वीर्येण पृथिव्ये महिम्नान्तरिक्षस्य पाषेण पश्चनां तेजसा सर्वपश्चमाद्धे॥ ज्ञग्ने सम्बाडजैकपादाहवनीय दिवः पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षास्त्रोकं विन्द यजमानाय। पृथिव्यास्त्वा मूर्धन्साद्यामि यज्ञिये खेाके। या ने। ज्ञाने निष्यो या ऽनिष्यो ऽभिदासतीदमहं तं त्वयाभि-निद्धामीति संभारेषु निद्धाति। ६।

द्ति पञ्चदशी किष्डिका।

श्रानशे व्यानशे सर्वमायुर्वानशे। श्रहं त्वदस्मि मदित त्वमेतन्ममासि यानिस्तव ये।निरिस्ता। ममैव सन्बह हव्यान्यमे पुनः पिने खाकरुज्ञातनेद इत्याधी-यमानमिभमन्त्रयते यजमानः। १।

गती ॥

व्याहृतीः सर्पराज्ञीर्घर्मणिरांसीति सर्वेषाधानेषु यजमाना ऽनुवर्तयते येनयेनाद्धाति । २ ।

एतिसंस्त्रचे चेनचेन मन्त्रेणाध्वर्धुराग्नीधो वाग्निमाद्धाति तंतं मन्त्रं तेनतेन सह पठति चजमानः ॥

नाहितमनभिहतमग्निमुपस्पृशति । श्राज्येनौषधी-भिश्र शमयितव्यः । ३ ।

तीन्त्य द्वायमेतर्ह्याभ्रमीयामितः स्पृष्ट्यः । त्रतः भ्रमयितयो उमावा-च्योषधीभिः । तत्य

या ते अग्ने पशुषु पवमाना प्रिया तनूर्या पृथिव्यां याग्नी या रथन्तरे जा गायचे छन्दिम तां त एतेनाव-यजे स्वाहा। या ते अग्ने उस पावका प्रिया तनूर्यान्त-रिश्चे या वायौ या वामदेव्ये या चेष्ठुमे छन्दिम तां त एतेनावयजे स्वाहा। या ते अग्ने स्वर्धे शुच्हा प्रिया तनूर्या दिवि यादित्ये या बहति या जागते छन्दसि तां त एतेनावयजे स्वाहेत्येतैः प्रतिमन्त्रमाज्यमोषधीश्र जुहोति। ४।

समाना ऽयं विधिः सर्वाग्नीनां नाहितमनभिक्ततमग्निसुपस्पृथनीति सामान्यनिर्देशात् पूर्वात्तरयोरिष विध्याः सामान्याधिकारलात् व्याह्व-तीभिरग्नीञ्कमियलेति बौधायनीये व्यक्तलाच । विकल्पं चाह भार-हाजः श्राधानादनन्तरं सेंबेंभेन्तैरेकेकं श्रमयेदाह्वनीयं वेति ॥

समिध ऋाद्धातीत्वेके। ५।

गतः ॥

ब्रह्माग्न्याधेये सामानि गायति। ई।

क्न्दोगानां तु ब्रह्मोद्गाचीर्विकस्यः॥

प्रतिषिद्धान्येकेषाम्। ७।

गतः ॥

व्याहृतीभिरेवाङ्गीयं भवतीति वाजसनैयकम्। ८। जङ्गीयसुङ्गानम्॥

> दित घोडग्री कष्डिका। दित चतुर्थः पटनः॥

## ततः सभ्यावसथ्यावादधाति चौिक्तकमित्रमाहृत्य मिथत्वाइवनीयादा यथर्ष्याधानेन । १।

ययर्थाधानमेवानयोराधानमन्तः । नित्यमाधानं मभ्यावसय्ययोः स्वन्नारमतात् । वैकन्पिकं चान्नः स्वान्तरकाराः । सत्याषाढस्वावस्वनिष्द्रते सभ्यावसय्यावेकेषामिति । बौधायनश्चाह सभ्यावसय्ययोः करण इति कुर्यादिति बौधायना न कुर्यादिति मालौकिरिति । तथा च भारदाजेनाणुकं चयो वा श्रम्यो न पञ्चेति विज्ञायते या उयं कर्मप्रतिषेध इत्याग्मरय्यो उन्योरप्रतिषेध इत्यालेखन इति ॥ श्रुत्यापि तयोराधानविकच्यो उवसीयते चभययापि लिङ्गोपलक्षात् । श्राधाने तावत् तस्मादेतावन्तो उग्नय श्राधीयन्ते पाङ्कं वा इदं सर्वमिति । विपर्यये च यन्नेधामिराधीयत इति ॥ तथा चयाणामा-धानमुक्ता श्रमन्तरमिष्टिविधानं चामित्रिले लिङ्गम्। श्राचार्येणापि कित्वदिम्वयाणामनुक्रमणमितरयोरनित्यलाभिप्रायमित्येके यथा मस्ये-द्वार्थेययं या प्रकृतिर्दे जिणाग्नेः समे।प्येतरावित्यादौ । तस्मादिकन्यो युकः । बौधायनस्वचानुग्रहसुक्तवान् श्राह्वनौये वा सभ्यावसय्ययोः संकल्य इति । भारदाजञ्चाह श्रय सभ्यावसय्यो न प्रकृयाद्यो नित्य-स्विस्त्रमन्त्रप्रयोग इति ॥

श्रम श्रायंषि पवसे ऽम्ने पवस्व स्वपाः। श्रमिक्यिः पवमानः पाञ्चनन्यः पुरोहितः। तमीमहे महाग-यमिति तिस्र श्राश्वत्थ्यः समिध एजैकस्मिन्नाद्धाति । २। तिस्रसिस् त्राश्वत्थीरेकैकप्रसिद्धाः प्रत्युचमेकैकसित्वादधातीत्यर्थः॥ त्र्याद्यवनीये वा तिस्रः। ३।

गतः॥

समुद्रादूर्मिमधुमाँ उदारदुपांशुना समस्तत्वमानर्। शतस्य नाम गुद्धां यद्क्ति जिद्धा देवानामस्तस्य
नाभिः॥ वयं नाम प्रव्रवामा शतेनास्मिन्यज्ञे धार्यामा
नमोभिः। उप ब्रद्धा श्र्णवच्छस्यमानं चतुःश्रङ्को ऽवमीत्रीर एतत्॥ चत्वारि श्रङ्का चया अस्य पादा दे शीर्षे
सप्त इस्तासे। अस्य। विधा बद्धो रूषमो रार्विति महे।
देवा मर्लाः आविवेशिति शमीमय्यो शतान्वक्तास्तिस्टभिस्तिस्व एकौकस्मिन्नाद्धाति। आह्वनीये वा तिसः
। ४।

श्रन्तका श्रानुपूर्वीण सर्वाताः॥

शवं नानाष्टक्षीयाः। प्रेडो अग्ने दीदिहि पुरे। न इत्यौदुम्बरीं सिमधमाद्धाति। विधेम ते परमे जन्म-न्नग्न इति वैकद्धतीम्। तां सिवतुर्वरेण्यस्य चिचामिति श्रमीमयीम्। ५।

एबमिति पूर्ववत्। घृतान्वतासिसस्तिस एकीकसिन्नियर्थः॥ ततस्तू ग्णीमग्निहाचं जुहे।ति । ई । पूर्वाङितिरेव त्रणीं सर्वमन्यसमन्त्रकं सर्वे त्रणीं क्रियेति किचिनक्रदर्शनात् प्रातर्देशमधर्मकं च कालसामान्यात् श्रयथापूर्वमाङिती
जुड़ियादिति लिङ्गाच । प्रातरिविद्योगस्यादितेत्येव सत्याघाढभारदाजी।
बौधायनमतान्तु सर्वे त्रणीसुभयधर्मकं च यया सर्वे त्रणीमनुकामनुच मार्छ्यव च मार्टीति तथा उभे एवेते सायंप्रातरिविद्योगे
प्रतिजुङ्गक्तन्यत दति च॥ पयसात्र होमः । कास्यवाद्यान्तराणामाञ्चेन वेति तु बौधायनः ॥

श्रीप वा दादश्यहोतेन सुचं पूरियत्वा प्रजापितं मनसा ध्यायञ्जुहोति । सामिहोचस्य स्थाने भवति । ७ । षा श्राइतिः साङ्गस्यामिहोचकर्मणः स्थाने भवति ॥

यास्ते अग्ने घारास्तनुवस्ताभिरमुं गच्छेति यजमा-ने। देखाय प्रहिणाति ताभिरेनं नितमयति। अर्ण्ये-ऽनुवाक्या भवन्ति। ८।

नितमयति ग्लपयति । शेषं पूर्ववत् ॥

इति मत्रदशी कण्डिका।

दाद्रशयहीतेन सुचं पूर्यित्वा सप्त ते श्रमें समिधः सप्त जिल्ला इति सप्तवत्वा पूर्णाहितं

जुहोति। हुतायां यजमाना वरं दस्वा शिवा जपति। ये अग्नया दिवा ये पृथियाः समागच्छनीषमूर्जं द्हानाः। ते ऋसा अप्रया द्रविणं दच्चेष्टाः प्रीता चाहुतिभाना भूला यथालेकां पुनरक्तं परेत खाहेति जुहोति। १।

गताः ॥

श्रथ विराट्कमैर्यजमान उपतिष्ठते ऽथर्व पितुं मे गापायानं प्राणेन संमितम्। त्वया गुना इषमूर्जं मदन्ता रायस्पे। षेण सिमषा मदेमेत्यन्वा हार्यपच-नम्॥ नर्य प्रजां मे गापाय मूलं लाकस्य संततिम्। श्रात्मने। हृद्यानिर्मितां तां ते परिददाम्यहमिति गाईपत्यम्॥ शंस्य पत्रुको गापाय विश्वरूपं धनं वसु। यहाणां पुष्टिमानन्दं तांस्ते परिददाम्यहमि-त्याइवनीयम्॥ सप्रथ सभां मे गापायेन्द्रियं भूतिव-र्धनम्। विश्वजनस्य छायां तां ते परिददाम्य इमिति सभ्यम् ॥ ऋहे बुधिय मन्त्रं मे गापाय श्रियं च यशसा सह। ऋहये बुधियाय मन्त्रं श्रियं यशः परि-ददास्यहमित्यावसथ्यम्॥ पञ्चधामीन्यकामदिराट् सृष्टा

प्रजापतेः। जर्ध्वाराहद्रोहिणी यानिरग्नेः प्रतिष्ठिति-रिति सर्वान्। २।

पञ्चधेत्रेवान्तो मन्त्रस्त्रिले ऽत्यग्नीनां विराडभिधानात्॥

दत्यष्टादशी कण्डिका। इति पञ्चमः पटलः ॥

### श्रामेयस्याष्टाकपालस्य तन्त्रं प्रक्रमयति।१।

ते खेवाग्रिषु तन्त्रं प्रक्रमयति तच पौर्णमासं तन्त्रं तचैव प्रधागता मुख्यलात्। तथा तमेव चेतुमुलाच भारदाजः तसानिष्ढमणाग्नेयं पौर्णमामविकारं स्थादिति । तन्त्रं प्रक्रमयतीति च व्यास्थातं प्राक् ॥

निरुप्तं इविरुपसन्तमप्रोक्षितं भवति। त्रय सभाया मध्ये ऽधिदेवनमुद्यत्यावाख्यासाच्युप्यासेषु हिरण्यं नि-धाय समूह्य व्यूह्य प्रययित्वा निषसाद धतवत इति मध्ये ऽधिदेवने राजन्यस्य जुहोति। २।

उपसादनवचनेनेव सिद्धे निरुप्तवचनमप्रो चितवचनं च उपसादनस्य निर्वापाङ्गलख्यापनाधें प्रोत्तणस्यानङ्गलख्यापनाधें च। तेन साकं सूर्येणोद्यता निर्वपतीत्यादावुषमादनान्तं क्रियते। वैचित्र्यार्थं वा॥ यत्र दीर्थाना तद्धिदेवनम्। श्रचाः विभीतकाः। समूद्य संहत्य। व्यूह्य विवृत्य। प्रथिवा प्रसार्थ। राजन्यग्रहणान वर्णान्तरस्थायं होस: ॥

श्चावसथे परिषदे। मध्ये हिरएयं निधाय मन्त्रवत्या हिरएये जुहाति प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्तं वदत्युक्ष्यम्। यिसान्त्रन्द्रो वहेणा मिना श्चर्यमा देवा श्चाकांसि चित्रर इति। ३।

परिषदी मध्ये श्राधानप्रेतिणो जनसा मध्ये॥

उत ना ऽहिर्बुध्यः शृगोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः। विश्वे देवा ऋतावधी हवानाः स्तुता मन्ताः कविश्वस्ता श्रवन्तु न दृत्युक्ता श्रतमश्चान्यजमानाय प्रयच्छनाह ब्रीहिभ्यो गां दीव्यताहिंसन्तः परुंषि विश्वसतेति। ४। श्रवान्प्रयक्तन्धंप्रेयित कितवान् ब्रीहिभ्यो हेतुभ्यः ब्रीहीन्केतुं मूख्यवेन गां दीयत तां पणं क्रवा दीयत। तखाः पर्वाण्यहिंधन्तसां विश्वसत। विश्वसनश्रव्येन तत्कार्यं विभागो खच्यते। जीवन्त्या एव गोरङ्गानि तवेदं मसेदिमिति विभजतेत्वर्थः॥

संग्रैषवत्कुर्वन्ति । ५ ।

गतः॥

द्रत्येकानविश्री किष्डिका।

क्षतं यजमाना विजिनाति । १।

कतचेतादापरक्रिकामाना चूतप्रकारा ये कतमयानामिति अतावया दत्यांख्यायन्ते। न्युप्रेव्यचेषु चतुष्कभो विभज्यमानेषु यत्र सर्वे भागाः

ŧ

3

3

4

न ग्र

ग

वर

त्य धंग

सभ

यष

दद

समा भवन्ति तत्क्षतं नाम श्रय यवान्ततत्त्वयो ऽविश्रयन्ते सा त्रेता यव दौ स दापरः यवेकः स किन्छः। तथा च श्रुतिः ये वे चलार स्तोमाः कृतं तत् श्रय ये पञ्च किन्छः स दित्॥ तवाचाणां शतलात् कृतेन प्रकारेण यजमाना विजिनाति विजयते॥

तया यज्जयन्ति तद्वं संस्कृत्य सभासङ्घ उपहर-न्ति।२।

तया गवा कीतान्यावते। ब्रीहीं सभन्ते ते कितवाः तैः सर्वेरन्तरं-स्कारेरन्नं संक्षात्य सभामद्भाः क्षते त्रावमये उपहरन्ति यदावसये उन्नं हरन्तीति जिङ्गात् तत्र भोजनविधानाच ॥

### त्रावसये सुज्जते । ३।

सभ्या दित श्रेष: । श्रधिदेवनाद्धननादि भाजनानं कर्म सम्यावमध्य-चेरिभावे नेष्यते तत्सभायां विजयने चदावमधे हरनीति लिङ्गात् । केचित्पुनरत्रापि राजन्यकेत्यनुवर्गयन्ति श्रधिदेवनसंस्कारस्य राजन्य-संचोगात् तस्य च देवनार्थवात् राजस्यायसेधादिषु देवनस्यापि रा-जन्ययजमानसंचेगितवाच ॥

कृतिसामनसीभ्यामग्रीन्यजमान उपतिष्ठते कल्पेतां द्यावापृथिवी ये ऽग्नयः समनस इति । ४ ।

तत्र यथर्द्धपतिष्ठत इति सत्याषादः । तद्यथा मामनस्यां वासन्ति-कारुत येक्षारुत दत्यादि ॥

म्भादि कर्म प्रतिपद्यते । ५ ।

H

H

A

T

गा

वस

त्या

र्धन

सभ्र

यश

ददा

प्रोचणाङ्गलात्प्रोचणीमंस्कारा ऽप्यचैव कियते ॥

## श्राग्नेयस्य दक्षिणाकां वे दक्षिणा ददाति। ई।

श्राग्नेयस्य दिल्लाकाले अन्याधेयस्य दिल्लां ददाति । श्रता नैष्टि-कान्वाहार्यधर्मा भवन्ति न चाग्नेयस्थान्वाहार्यस्वामामेव प्रमङ्गात् । बैाधायनीयमतान्तु नित्यो अन्वाहार्यः सर्वेष्टीनाम्॥

## श्रजं पूर्णपाचमुपवर्षणं सार्वस्वमित्यद्यीधे। ७।

पूर्णपात्रो नाम पुष्कलचतुष्टयसंमिता बीद्यादिः पुष्कलमिति च दा-चित्रमृष्टिमंमितं द्रव्यमित्याचचते। उपवर्षणसुपधानं तच सार्वसूत्रं सर्ववर्णेः सूत्रैः कृतं भवति॥

#### वहिनमश्रं ब्रह्मणे ऽध्वर्यवे वा। ८।

वहनसमर्था वही। तस्र च विभवे षत्यदातुर्देषः सार्थते यथा भनुः प्राजापत्यमदन्वाश्रमम्याधेयस्य दिचणाम्। श्रनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणा विभवे सतीति॥

## त्राह्वनीयदेशे उनदाहमध्यर्वे। ६।

तच स्थितायेत्यर्थः॥

#### अपरेगा गाईपत्यं धेनुं हे। ने। १०।

धेनुई। नाय चोद्यमाना वत्यमणाकर्षते तेन विना धेनूपकारासिहेः। अवित चात्र लिङ्गं यथा धेन्वा सद नव अव्यव्याणि विधाय निग-अवित स्रुतिः द्या संपद्यना इति॥ वासे। मिथुनै। गावै। नवं च रथं ददाति। तानि साधारणानि सर्वेषाम्। ११।

गतः॥

त्रा द्वादशभ्ये। ददातीत्युक्तात्त काममूर्ध्वं देयमपरि-मितस्यावरुद्या दति विज्ञायते । १२ ।

एता दिचणा दत्ता अध्यस्तावतीर्गा ददाति यावतीभिः पूर्वा दादश्र पूर्वन दत्युक्ता पुनराइ ब्राह्मणं काममूध्यें देशमिति। एतद्कं भविति दादश तावदेता नियताः तत ऊर्ध्वमिषि शक्तिश्रद्धयोः सर्देशयाकामं ददातीति॥ श्राहेति विज्ञायत दति चेशभयवचनमादराधें भविति। हेति वा पदच्छेदः॥

जर्ध्वमादिष्टदक्षिणाभ्ये। वदित षड् देया दादश देयायतुर्विशतिदेथा दति । १३ ।

एताञ्च दिवाण देवा दित वदित ब्राह्मणम्। ताञ्च दादमभ्य श्रा-दिष्टदिवाणाभी अधिका नित्याः न च ताभिर्वितिकीर्यन्ते न च ता-भिर्विकन्पन्त दत्यर्थः। केचिन्तु स्वच्छते। विपरीतं मन्यन्त दित तिन्दरासार्था श्रुतिव्याख्या। काममूर्थ्वं देवमित्यनियमे प्राप्ते षडादि-संख्यानियमः ख्यापत दत्येके॥

ता विकल्पन्ते। १४।

तास्वेताः संख्या मिथे। विकल्पन्ते ससुचये वडादिसंख्याविवयप्रसङ्गात् दाच्या दिले क्या दिले वक्तयवाच ॥ ज रो

₹

3

ज

गत

मे

H

न

T

ग

वा

त्य

धं

H

य

द

# येषां पश्चनां पुष्टिं भूयसीं कामयेत तेषां वयसाम्। १५।

एकहायनप्रसत्या पञ्चहायनेभ्या वयांसीति वच्छति। यदयोऽवस्थानां पग्रह्नां रुद्धिमिच्छेन्तद्वस्थेषु वयःसु षडाद्या गावा देया दत्यर्थः॥

# दित्योहीं दद्याहित्यवाहं च मुष्करम्।१६।

दित्योही दिवर्षा । तथा दित्यवाट् । सुष्करः साष्टः । तो च देयेषु वयः स्वन्तर्भाव्यावित्यर्थः । श्रिधकावेती नित्यो च षडादिकले व्यायेके ॥

# वर्धमानां दक्षिणां ददाति । १७।

सर्वाप दिच्णा वर्धमानैव दातव्या न चीयमाणा॥

# यद्यनाच्यो अमीनादधीत काममेवेकां गां द्द्यात्सा गवां प्रत्यासाया भवतीति विज्ञायते । १८।

गवां प्रत्याकाय दति वचनात् गारन्यत्ववं दातव्यम्। अङ्गदिनिणाञ्च न निवर्तन्ते असमानकालावादसमानार्थताच । बीधायनेन तचानुग्रह उत्तः प्रसिद्धा अन्याधेयदिनिणा ददाति ताश्चेनाधिगच्छेत् वासांस्थेता-विना मन्यान्वीदनान्वैतावते। ददादिति॥

# सिड्डमिष्टिः संतिष्ठते । १६ ।

यया प्रक्रती सिद्धं तथा समायत दत्यर्थः॥

इति विंगी किण्डिका।

# पवमानइवींषि सद्यो निर्वपेत्। १।

पवमानहवीं वि नाम चीष्डनन्तरं वच्चमाणानि तानि मद्यः समाने ऽइनि यसिन्नाधानं तसिन्नेव निर्वेपेत्॥

दादशाहे दाहे त्यहे चतुरहे ऽर्धमासे मास्यृती संवत्सरे वा। २।

सर्वत्रातीत इति श्रेषः। दादशस् युष्टास्त्रियेव वैधियनः॥

न सोमेनायस्थमाणः पुरा संवत्सरान्तिर्वपेत्। ३। संवत्सरकच्य एवासामपूर्व श्राधान दत्यर्थः ॥

निर्वपेदित्येके। ४।

गतः ॥

यदि निर्वपेदमये पवमानायामये पावकायामये मुचय इति तिस्र आज्याहृतीः सामदेवताभ्या वा हता निर्वपेत्। ५।

चरापि सामदेवताभ्यसादापि तिस्र एवाच्याङ्गतयसिख्भ्यः मवनदेव-ताभ्या हात्याः तासासेवाबाइनात् ॥

समानतंन्त्राणि नानातन्त्राणि वाग्रेयेन वा समान-तन्त्राणि। ई। জা য হ স জা

यं कामयेत पापीयान्स्यादिति तस्यैकमेकमेतानि इवींषि निर्वपेत्। न वसीयान्त पापीयानिति तस्य साकं सर्वाणि। यं कामयेतात्तरं वसीयाञ्छ्रेयान्स्यादिति तस्यामये पवमानाय निरुष्य पावकशुचिभ्यां समान-बर्हिषी निर्वपेत्। ७।

श्रव पूर्वयोः कल्पयोर्निन्दोत्तरविधिप्रश्रमार्था न तु पूर्वनिष्टत्यर्था । तयोर्प्यनन्तरमेव विहितलादतत्त्वयो ऽमी कल्पा विकल्पन्ते । समा-नवहिषी समानतन्त्रे दत्यर्थः ॥

शतमानं हिर्ण्यं दक्षिणा। ८।

भनं मानानि यस तक्तमानम्॥

पूर्वयोर्हविषादे चिंश्रनाने उत्तरिसंश्रत्वारिंशना-नम्। १।

यदा नानातन्त्राणि तदैवं विभच्य ददाति । यदाणाग्नेयेन समान-तन्त्राणि तदापि समुचयः भतमानस्य । तच च लिङ्गं वासः स्थामाके मुष्करो दन्तिणेत्यादि ॥

येन हिर्ण्यं मिमते तेन मीत्वा ददाति। १०। येन धनमानादिना हिरण्यं मिमते वणिजः परिच्छिन्दन्ति तेन मीवा ददाति। एतेन मानपरिमाणमपि वणिक्प्रसिद्धनुषारीति दर्भितं भवति॥

मे

गत

म न

त्र ग

वः

ख ध

स

य =

### सिइमिष्टिः संतिष्ठते । ११।

गतः॥

इत्येकविंगी कण्डिका। दित षष्टः पटनः ॥

रेन्द्राग्नमेकाद्शकपालमनुनिर्वपत्यादित्यं च एते चरुम्। १।

संखाप्य पवमानस्वौंषि तस्मिन्नेवास्नि तस्मिनेवामावन्निवेषेत्। श्रादित्यमित्यदितेसाद्धिता नादित्यात् इयं वा श्रदितिरिति वाच्य-श्रेषात् ॥

सप्तद्श सामिधेन्यः। २।

गतः। श्रामावास्यं तन्त्रं श्रस्थाः ऐन्द्राग्रस्य सुख्यलात् चरुषु विश्रेषाञ्च दर्भपूर्णमासयोगेव दर्भिताः ॥

चतुर्धाकरणकाल आदित्यं ब्रह्मणे परिहरति। ३। चतुर्धाकरणकाले प्राप्ते श्रादित्यमिक्मकं ब्रह्मणे प्रयच्छिति ॥

तं चत्वार् ऋषियाः प्राञ्जन्ति । ४ । तं तता विभन्य भचयन्ति चलार इति वचनात्। ब्रह्मायनेव भच- प्राणितवद्भाः समानं वरं ददाति। धेन्वनडुहे। दीन-मेके समामनन्ति। सिङ्गमिष्टिः संतिष्ठते। ५।

गता:॥

त्रामावैष्णवमेकादशकपालमनुनिर्वपत्यमीषामीय-मेकादशकपालं विष्णवे शिपिविष्टाय त्युडी घते चरुम् । ई।

चीणि पर्वाणि यसाः स्थान्याः सा चुद्धिः । सत्यावाढस्त्रेतामिष्टिं पूर्वेश्वा सहैकतन्त्रासुक्तवान्। क्रमस्त इविषामन्यो ऽभिहितः यथाग्नी- षोमीयसेकादशकपानमनुनिर्वपेदाग्नावैष्णवसेकादशकपानमेन्द्राग्नसेका- दशकपानमदित्ये घृते चहं विष्णवे शिपिविष्ठाय चुद्धी घृते चहं सप्तदश्य सामिधेन्य इति ॥

सिइमिष्टिः संतिष्ठते । ७।

गत: ॥

9

7

ì

H

य

श्रादित्यं घते चर्षं सप्तद्शसामिधेनीकं धेनुद्धिणं सर्वेषामनुनिर्वाष्याणां स्थाने वाजसनेयिनः समाम-नित्त । ८ ।

पवमानहिविभीः श्रस्थाः काले। व्याख्यातः तःस्थानापत्तेः। पूर्वादित्य-धर्मासु न भवन्ति सप्तद्रशसामिधेनौकलस्य पुनर्विधानात्॥

सिडमिष्टिः संतिष्ठते । १।

गतः ॥ एवमग्याधेयं व्याखायानन्तरं कालपाप्तस्थारमाप्रकारमादः॥

श्रिश्चोचमारस्थमाना दशहोतारं मनसानुद्रुत्या-इवनीये सग्रहं हुत्वाय सायमित्रहे।चं जुहोति। १०।

पवमानइविषासुन्तर्षे ऽग्निहाचादेरणुन्तर्षः श्रग्न्याधेयस्यापरिसमाप्त-लात् सर्वेद्यन्ते विधानाच । श्रता यस्मित्तद्दनि सेष्टिकमग्न्याधेयं संतिष्ठते तस्मित्तद्दन्यग्निहाचकालः तस्मित्तेवाश्वपदिके ऽग्नावध्वर्षुणा द्रमहातरि इते सायमग्निहाचं जुहाति यजमानः । यथा चैतदेवं तथापरिष्टाद्यकां भविष्यति । सग्रहमिति च श्राद्यनीय दृति च विस्प-ष्टार्थे बाह्मणानुकरणार्थं वा ॥

व्याहृतीभिरुपसाद्येत्। ११।

तिस्मन्यायमित्रहे । वाह्तीभिई विरूपसादयेत्। नित्यस्त्रपसादन-सन्ता निवर्तते ॥

संवत्सरे पर्यागत एताभिरेवापसाद्येत्। १२।

तत आर्भ्य संवत्सरे ऽतीते यदनकारं मायमग्लिकावकामः तवाये-वसुपमादयेत्॥ अयाग्लीनाहितवते। अन्याधेयानकारभावि दादणा-इसार्थं व्रतमाह ॥

दाद्शाहमजसेष्ठग्निषु यजमानः स्वयमित्रहे इं जुहुयाद्रप्रवसन्नहतं वासा विभर्ति । १३ ।

इति दावियो कि जिना।

# यां प्रथमामग्निहोचाय देशिय तां दिख्यां ददा-

श्रजसेषु धार्यमाणेखाम् यजमानः खयं जुहाति नान्यः। कल्पानारेषु त्रकं श्रन्था वा जुङ्यात्ख्यं चयादशीं जुङ्यादिति। तथान्योति कचित् चीरेणेति कचित्। श्रप्रवसन् ग्रामान्तरे राजिमवसन्। श्रहतं श्रकार्हतं श्रनुपयुक्तं वा। दिचणां ददाति व्रतान्ते
वतदिचणां ददाति यसा दक्कति॥ व्रतस्य तु दादशाहाश्रकावनुकल्प
पक्षः कात्यायनेन यथा चीरहान्यमिसुपश्रयीत दादशराचं षड्राचं
विराजमन्तत दति। तच चाजसेषु जुङ्यादिति होमानुवादेनाजस्विधिः होमस्यान्यतः सिद्धलात्। तथाधानाद्वादशराचमजसा दत्येवाश्रवायनः। तेन सेमपूर्वाधाने प्रधाधानादारस्य सह सेम्मदिवसेद्वादशाहेनाजस्वापवर्गः। होमस्य सेम्मात्यरेषु यावत्संभवं क्रियत दति
सिद्धं भवति। भारदाजस्वाह सेम्माधानेनाजस्वान्त्रुर्थादिति॥ श्रथ
दर्श्वपूर्णमासारम्भं विधारशंस्वचैवावसरे श्राखान्तरीया कीचित्वर्मणामारक्षप्रकारविकन्यो दर्भयति॥

अधैकेषाम्। अग्नीनाधाय इस्ताववनिज्य संवत्सर-मग्निहोचं हुत्वाय दर्भपूर्णमासावारभते ताभ्यां संवत्स-रमिष्टा सोमेन पश्चना वा यजते तत कर्ध्वमन्यानि कर्माणि कुरुते। २।

ग्राधानाननारं तृष्णीं इस्ताववनेनेकि तावद्यजमानः। तता यथोक्तेन विधिनाग्निहेवसारस्य संवतार

7

ī

٠

7

ৰা

व त्र

र्ध

स

य द वारभते। ततः पूर्णे संवत्वरे तावारभ्य ताभ्यासेव संवत्वरं यजते नान्येछिपश्चादिना। श्रिक्षद्वाचं तु क्रियत एव प्रथमत एव प्रारक्षस्थाविछोद्यलात्। श्राग्यणमणविष्द्धेरनुकल्णेष्भयस्मिन्संवत्वरे क्रियते।
ततस्तृतीये संवत्वरे ऽग्निष्टोमेन निष्ठप्रगुवन्धेन वा यजेत। ततः
परस्ताद्ययोपपादमन्यानि नित्यनिमित्तिककाम्यानि कर्माणि कुष्त
इत्ययमेकश्चाखानुगतः पद्यः। श्रयापरं दर्भयति॥

चयादशराचमहतवासा यजमानः खयमग्निहोचं जुहुयादप्रवसन्नचैव सोमेन पशुना वेष्टाग्नीनुत्मृजति यथा सुयवसान्कत्वा प्राज्यात्ताहक्तदिति शाब्यायनि-ब्राह्मणं भवति। ३।

त्राधायाग्नीनग्निहोत्रमारभ्य दादणाहत्रतिविधना चयोदणरात्रमग्निहोत्रं इत्वानन्तरमन्नेवान्याधेयिकेय्वग्निय्वेवाग्निष्टोमेन निरूढपग्रुवत्येन वेष्ट्रा तदन्ते ज्वलतसानुत्वृजति नाजसान्धारयतीत्यर्थः ॥ दादग्ररात्रमजस्व्याज्येन स्वयमग्निहोत्रं जुहाति त्रहतं वासे वस्ते काममन्या जुड्यादृतचारी वेव स्थात्स्वयं चयोदणी जुहाति यां प्रयमामग्निहोत्राय दुहन्ति साग्निहोत्रस्य द्विणेति हिरण्यकेशिसत्रे॥
यथा दि भाकित्वे उन्दुहः स्यवसान् सुभित्तिष्यामान् कृत्वा प्राज्या
दहनाय प्रेरयेत् तथायं यजमाना उपग्नीनप्रयमसेव सामेन पग्नुना
वा सुद्धप्तान्कत्वा हिवर्वहनाय प्रेरयित। तस्मात्रयमसेवं कृत्वा तते।
यथाकालिमिष्टिपग्नुसामैर्यजेतित्यर्थः। एवं प्रासिङ्गकौ कर्मणामारसाविकस्पावृक्षा प्रकृतसेवारसप्त्रमप्रकारसनुसर्ति॥

# पूर्णा पश्चाद्यत्ते देवा श्रद्धिति सारस्वता होमी हत्वान्वारमणीयामिष्टिं निर्वपति। ४।

श्रवारभाते उनयेत्यवारभाणीया सा च दर्शपूर्णमासारभाषेषः। तथा मारखती हामी दर्शपूर्णमामावारभमाण इति प्रक्रत्य वयणामामा-नात्। दर्भपूर्णमासयोख पूर्णमासः पूर्व इति स्थास्त्रति। तेन संस्थिते सेष्टिके अन्याधेये यानन्तरा पौर्णमासी तस्यां सारस्रती जलान्वार-भाणीयां निर्विपेत्। पूर्वस्य पर्वण श्रीपवसय्ये ऽहनीति सत्याषाढः प्रातरवाधानं पौर्णमासस्य मा बाधीदिति तस्याभिप्रायः। बौधा-यनसु सारखतादि पौर्णमासान्तं सर्वमपि यजनीये उद्दिन विकल्पि-तवान् यथा सर्वसेवैतदिश्चहनि कुर्यादित्यौपमन्यवी पुत्र इति ॥ म्रव मारखतयुगलखानारभाणीयायाश्चाभयारपि दर्भपूर्णमामारभोण निभित्तेन प्रवर्तमानयोः स्ततन्त्रवात्पृथगग्नेः प्रणयनमिष्यते न चाद्य पोर्णमासेन समानाग्नी भवतः सर्वप्रयोगाङ्गलात्। तत्र च जिङ्गं पञ्चहे। विविधानरपार्जन्याभ्यां पृथाविश्वदेवप्रणयनानुवादः यथा पग्रद्धन-स्थवद्गाईपत्यादि । प्रणयनिति । किंच यान्यच ऋतु प्ररीरान्तर्गतान्य-ङ्गानि तेषासेवाङ्गिनां समानाग्नित्वसिष्टं न तु विहस्तन्त्रवर्तिनामपि यया पञ्च प्रावः मौचामणुदवमानीया संभारयजूंषि माविचाणीत्या-दौनाम्। श्रत एव पमावाग्नावैष्णवान्ते उग्नेस्थागं सिद्धं क्रवा वच्छिति धारयत्याद्वनीयमिति। तस्मात्मिद्धं पृथगग्नीन्येव सारस्रतादीनीति॥

त्राप्नावैष्णवमेकादशकपालं सरस्रत्ये चरं सरस्रते द्वादशकपालम्। ५।.. **उक्त**: ॥

त्र्रप्रये भगिने ऽष्टाकपालं यः कामयेत भग्यनादः स्यामिति । ई ।

भग्यनाद इति व्याख्यातः प्राक्॥

नित्यवदेके समामनन्ति। ७।

गतः॥

नानातन्त्रमेके। ८।

नित्यस्य काम्यस्य च नानातन्त्रत्वविकन्यः ॥

लिंदिश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिना न वयाः। श्रृष्टी रियर्वाजा एचतूर्ये दिवा रिष्टिरीखो रीति-रपाम्॥ त्वं भगा न श्रा हि रत्निमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चाः। श्रृप्ते मिना न रहत ऋतस्यासि श्रृता वामस्य देव भूरेरिति याज्यानुवाक्ये। ६।

भगिन दति ग्रेषः॥

इति त्रयोविंगी कण्डिका।

चित्तं च चित्तिश्वेति पुरस्तात्स्विष्टकते। जयाञ्जु-होति।१।

उपहामकालादेव मिद्धेः पुरसात्खिष्टकत इति पुनर्विधानं प्राङ्गा-

चित्ताय खाद्दा चित्त्यै खादेत्येके समामनन्ति।२।

## प्रजापतिर्जयानिति चयादशीम्। ३।

श्राइतिं जुहातीति श्रेषः । प्रजापतिर्जयानित्यादेरेकमन्त्रवस्य खाप-नार्थे वचनं चतुर्थन्तप्रथागे ऽप्यधिकारार्थे च ॥

श्रग्ने बलद सह श्रोजः क्रममाणाय मे दाः। श्रीभ-शिस्तकते ऽनिभिशस्तेन्यायास्यै जनतायै श्रीधायेति चतुर्दशीं यः कामयेत चिचं जनतायां स्यामिति। चिचं भवति शवलं त्वस्य मुखे जायते। ४।

यः कामयेत जनतायां जनसमाजेषु चित्रं स्वां त्रहे। त्रयमित्वंभ्रत इति विस्मयनिमित्तं स्वामिति स एतामाइतिं जुहाति। स तु काममेव चित्रं भवति देषस्त्रत्यः श्वन्तं श्वित्रमस्य सुखे जायते। तिममं देषसमुजानता ऽयं विधिरिति भावः॥

मिथ्ना गावा दक्षिणा। ५।

स्तीपं सी मिथुनी। भगिनस्त नानातन्त्रे उत्वादार्थे। दिसणा तदित-राष्ट्रेवाधिकत्य मिथुनामानात्॥

सिइमिष्टिः संतिष्ठते । ई ।

गतः॥

दर्भपूर्णमासावारस्थमानश्चतुर्द्धोतारं मनसानुद्रत्या-इवनीय सग्रहं हुत्वाय दर्भपूर्णमासावारभते। ७। सारखतान्वारभणीयानामयारभार्यवाविश्वेषे दर्शपूर्णमासावारस्यमान द्रत्यच वचनं चतुर्चे त्रिपौर्णमासयार्थकत्ये र्य्यव्यवायार्थमिति द्रष्टयम् ॥ दर्शपूर्णमासावारभत दति दर्शश्रव्यस्याच्याच्तरतात्पूर्वनिपातः।
प्रयोगस्त पूर्णमासस्येव प्रयमं भवति यत्यौर्णमासौं पूर्वामासभेतेति
सिङ्गात् प्रयोगविधिषु तस्येव प्रयमेदिशाच ययोदित श्रादित्ये
पौर्णमास्या श्रमीषामास्यामिति पौर्णमास्यामित्यादि। तथा श्रयेमो
दर्शपूर्णमासी पौर्णमास्युपक्रमामावास्यामस्यावित्येव बौधायनः॥ तच
चतुर्चे तिरमिष्यक्षं सारस्रताभ्यां यास्यातम् । भारदाजस्त भवेषामेव चतुर्चे त्रिणां तनस्रतः श्रेषिणो ऽमिष्यकां प्रतिषेधति। तथा
प्राणा वा एते यचतुर्चे तारा यचतुर्चे त्रिन्दु व्यामिपनये यज्ञमानस्य
प्राणान्विस्कृत्यादिति विज्ञायत दित ॥

व्याह्नतीभिईवीं घ्यासाद्येत्संवत्सरे पर्यागत एता-भिरेवासाद्येत्। ८।

व्याख्यातः । उत्तं प्रागमावाखायां पौर्णमाखां वाधेय इति । तयोक्तभयकालिकयोराधानयोक्तभयया दर्भपूर्णमामारमं नियच्छति ॥

श्रमावास्यायामाद्धानस्यैतत्। पै। श्रीमास्यां तु पूर्व-स्मिन्पर्वेशि सेष्टि सान्वार्भ्यशीयमाधानमपरच्य। ८।

इति चतुर्विश्री कण्डिका।

श्वीभूते पौर्णमासेन यजते। १।

----- दर्भपूर्णमामारक्षणमुकं यथा पर्ने

पवमान्या हीनामिष्टीनामुत्कर्षः मंखिताखिष्टिखागामिपौर्णमाखाम-न्वारसाणीया ततः पौर्णमासयाग इति तदमावास्थायामाद्धानस्य। पौर्णमास्यां लादधानः सद्य एव सहेष्टिभिरन्वारमाणीयया चाग्न्याधे-यमपरुच्य तदानीमेवाग्रीनन्वाधाय श्वीभृते पौर्धमासेन यजते ॥ पूर्वं पर्वेति पौर्णमास्त्रज्ञाच्यते न तु चतुर्दशी अन्यथामावास्त्रायां पौर्णमाखां वाधेय इत्यनेन श्वासृते पौर्णमासेन यजत इत्यनेन च विरोधात्। चतुर्दं खेव वा पूर्वं पर्व चातुर्मास्त्रेषु तथादर्भनात् न च पौर्णमास्थामाधेय इत्यनेन विरोधः तस्यैव प्रकार्विधिवात्। पौर्णमा-सेन यजत दत्यस्य च यष्टुं प्रतिपद्यत दत्यर्थः। यथोतं हिर्ण्यने शिना पौर्णमास्यास्य पूर्वस्य पर्वण श्रौपवमय्ये ऽहत्यग्नीनाधाय सेकापरच्य तदानीमेव चतुर्दे।तारं मारखतान्वारक्षणीयां च कुरुते श्रे।भृते पौर्णमासीं यजत इति॥ यलगत्तवाग्निहावारभार्थं दशहावादि दादशास्त्रतं च तत्सर्वमुभयनेव भवत्यविशेषात्। ऋन्ये तु व्याचचते यदेतद्वाद्शाहत्रतं तदमावाखायामादधानख न पौर्णमाखामिति । तद्युतं महाप्रकर्णमध्यगतस्यानन्तरस्य च तस्यैकस्यैतच्छव्देन निष्कृत्य परामधुमग्रकालात् तयेश्चपवर्गविशेषविशिष्टदर्भपूर्णमासारक्षविधायि-न्युत्तरवाको तुश्रव्देन तत्प्रतियोगिन एव प्रकारस्थानन्तरेक्तस्य व्याव-र्तनीयलाच। यनीकतं चैतद्धिर एके भिना तेन होवसेव पवसानइ-विहत्कर्षादि दर्भपूर्णमासारमान्तं कर्म दादणाद्वतवर्जमाध्वर्थवकाएडे ऽभिधायानन्तरमुतं श्रमावास्थायामाद्धानस्वेतदिति। दादशाद्द्रतं तु तते। ऽन्यत्र याजमानकाण्डे सामान्यतस्रोदितं तद्द्रं निवारित एवानयोः संकर इति। किं चात एवाविशेषवचनास्रवचाधानवचनाच सिद्धनचत्राधाने ऽप्यमिमतमेवाखैतद्भूतमिति । तयाश्रवायनेनाप्य-विभेषेणोकं श्राधानाद्वादभरात्रमञस्ता दृति । तस्ताद्ययोक्त एव युक्तः सूत्रार्थः ॥ सर्वाणि लेतान्यारभणार्थानि दभहोत्रादीनि दिनौयाद्याधानादिषु नेव्यन्ते । कस्तात् । यसाद्यावन्त्रीतिकस्यापि प्रयोगस्थैक एवारभः । तत्र च लिङ्गं वैश्वानरपार्जन्या पञ्चहोता च नाभ्यावर्तेतेनेपिकमलादिति । दादभाद्वतमिप यां प्रथमामग्निहो-चाय देग्धीति प्रथमाग्निहोत्रसंयोगादारभार्थः सद्द पठितलाच प्रथमाधान एवेक्हन्ति ॥

श्रनन्तरमाधानादाहिताग्निवतानि। २। श्रथाहिताग्नेर्यावज्जीविकानि व्रतान्युच्यन्ते। तानि चानन्तरमाधाना-दिति वचनादिक्षुन्कर्षे ऽपि नेएक्वयन्ते॥

## नान्ततं वदेत्। ३।

स्रितिप्राप्तस्यानृतवदनस्याहिताग्नित्रतत्वस्यापनार्थः पुनरूपन्यामः । तस्य चातिक्रमे प्रायिश्वन्तविशेषः । प्रयोजनं वच्यति स्रायये व्रतपतये पुराडाश्रमष्टाकपालं निर्वपेद्य स्राहिताग्निः सन्तव्यमिव चरेदिति॥

नास्य ब्राह्मगो। ऽनाश्वान्य हे वसेत्। ४।

श्रनाश्वान् श्रनशितवान्। बुभुज्ञितश्चेदसेन्तं भाजबेदित्यर्थः॥

स्योदमितिथिं वसत्यै नापरन्धीत। ५।

জঙঃ শ্বपोढः শ্বন্ধমিন: स्वर्धी यस स स्वर्धीढः । तं निवासायागतं निवासचेत् ॥

चियात्। ई।

यत्तिरोहितस्याग्रेरूपणा पक्षं न प्रत्यचाग्रिना तदृबीसपक्षं तन्ना-श्रीयात्॥

क्तिनं दार नादध्यात्।७।

**उदकक्तिनं दार्वग्रौ नादधात्।।** 

श्रन्तर्नाव्यपां नाश्रीयात्। ८।

त्रनानीवि स्थितः सन्त्रेषा नाश्रीयात् । श्रनानीवि या श्रापस्ता इति वा। तथा या श्रन्तनीया श्राप इति कल्पान्तराणि॥

खक्त इरिणे नावस्येत्। १।

खभावत ऊषरे देशे न निवसेत्॥

पुर्यः स्यात्। १०।

पुष्यकर्मा मङ्गलाचारयुक्तः स्वात्॥

हिकुत्य वाग्यतः स्त्रियमुपेयात्। ११।

ऋतुगमने हिङ्कारसुक्का वाचंयमे। भवेत्॥

व्याहरेदा। १२।

गतः॥

न सायमाहुतावहुतायामश्रीयात्। १३।

सायमित्युभयत्र संबध्यते सायमा इताव इतायां न सायमा गं कुर्या-दित्यर्थः ॥

एवं प्रातः। १४।

गतः ॥

चाहिताग्रेर्यहे न सायमहते भाक्तवां तथा पात-रित्यन्येषां व्रतम्। १५।

श्रन्थेषामणाहिताग्रिग्टहवामिनां व्रतमेतत्॥

नतं नान्यदन्नाइद्यात्। १६।

श्रवादन्यत् गे।हिरण्डवीद्यादि नकं न दद्यात्॥

दचादित्येके। १७।

गतः ॥

अनं तु ददनदयीत । १८।

ददिनिति ददद्र्पम्। ददन्नयन्नमदयीत त्रादयेत् न तु विधान्तरेण दद्यादित्यर्थः॥

नैतिस्मिन्संवत्सरे पशुनानिष्टा मांसं भक्षयेत्। १८। एनसिनाधानसंवतारे पग्राना निरूढेनाङ्गभ्रतेन वानिष्टा पूर्वमग्रिभ्यः खयं न मांसं भवयेत्॥

मनसाग्निभाः प्रहिगोमि भक्षं मम वाचा तं सह भक्षयन्तु। अप्रमाद्यनप्रमत्त्रथरामि शिवेन मनसा सह भक्षयतेति यद्यादिष्टो भक्षयेदेनं मन्त्रमुका भक्षयेत्। २०।

यदि वृत्तिकर्धितः त्रार्विज्यं कुर्वन् दडामांसमादिष्टो भचयेत्तदा भचप्राविश्वनार्धमेतं मन्त्रं जिपला तता भचणमन्त्रेण भचवेदित्यर्थः।

एतेनार्लिज्यादागतं मांसभचणं नातीव देषवदित्युत्तं भवति ॥
दिति पञ्चविंशी कण्डिका ।
दिति सप्तमः पटलः ॥

पुनराधेयं व्याखास्यामः। १।

चाहिता च्रग्नयः पुनर्विधानान्तरेणाधीयन्ते यिसन्तर्भणि तत्पुनरा-धेयं नामान्याधेयस्वैव गुणविकारः॥

तस्याग्न्याधेयवत्त्रस्यः। २।

गत: ॥

श्रग्नीनाधायैतिसान्संवत्सरे ये। नर्भयात्म पुनरा-दधीत प्रजाकामः पश्रकामः पुष्टिकामे। ज्यान्यां पुचमत्वीयां स्वेषारुध्यमानेषु यदा वाङ्गेन विधुरतां नीयात्। ३।

थे। नर्भयादिति प्रजापयादिहान्या यृद्धिनिमित्तसुच्यते नर्द्धभावमाचं प्रजां पप्रह्रत्यजमानस्थापदोद्धावेति लिङ्गात् श्राधानाद्यद्यामयावी थिद वार्था व्यथेरिनत्यायलायनवचनाच। ज्यानिव्याधादिभिर्वाधः। पुत्रमर्था पुत्रस्तिः। स्वेषु ज्ञातिष्वारुधमानेषु बलविद्धः परैर्निग्रहान्माणेषु। यदा वाङ्गेन हरूपादादिना विधुरतां नीयात् विकलतां गच्हेत्। एतिस्मनंवसरे एतेषु निमित्तेषु कामेषु वा संजातेषु पुनरादधीत॥ केचित्तन्यं निमित्तं यदा वेति श्रविशेषासार्वकालिकं मन्यन्ते। श्रव्यो तु प्रजाकामप्रस्थेतसान्यंवसर इति नानुवर्तयन्ति। तद्भरण्याकं मर्वाद्यावपात्तस्य

वेति च निमित्तनिर्देशप्रकारताच । स्वतं चाइ सत्याघाढः य एतिस्मिन्संवत्सरे ज्यानिं पुत्रमर्था वास्थेति स्वेन वाङ्गेन कृष्येत न वर्ष्मीति स पुनराधेयं कुर्वीतेति । तथा च बौधायनः त्रभीनाधाय पापौयानस्वमज्यासिषि पुत्रो स्टत इत्येतिस्मिन्नेव संवत्सर इष्टं भव-तीति ॥

श्राग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेदेशानरं दाद्शकपालं वारुणं दशकपालमग्नये उपुमते उष्टाकपालं मैचं चरुमग्रिमुदासियछन्। ४।

केवलवैश्वानरचादनासु वैश्वानर एव देवता न त तहुणको ऽग्निस् स्वाश्रवणादिति केचित्। तनु मन्द्रफलं वज्जमन्त्रवाह्यणकस्यविरोधात् दत्तरयायश्रवणापमचे । तथा हि मन्त्रास्तावद्याच्याद्वयस्य-हुणाग्निलिङ्गा एव यथा वैश्वानरा श्रजीजनत् पृष्टो दिवीत्यादयः। ब्राह्मणे ऽपि वैश्वानरं दाद्यकपालं निर्वपेदिति विधाय मंत्रसरा वा श्रश्चिश्वानर दित वाक्यभेष श्रास्तातः। स्वत्रकारो ऽपि वायव्यप-श्वात्रमये वैश्वानराय दाद्यकपालं पग्रपुरोज्ञां निर्वपतीत्युक्ता तमेवान्यत्रापि विकल्पयनाह यः कश्चनाग्नो पग्रप्रालम्यते वैश्वानर् एवास्य दादशकपालः पग्रपुरोज्ञां भवतीत्येक दित तथा यदस्य पारे रजस दित वैश्वानराग्निलङ्गास्य विनियुक्ते वैश्वानर्था परिषि-चोति। बौधायनेनायुक्तं वैश्वानर्भवदायाद्याग्रवे वैश्वानरायानुत्रूहीति। भारदाजेनापि वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेदिति। श्रनुवाकाम्बा-तान्वैश्वानरान्त्याच्याच्याणेनोक्तं श्रग्नये वैश्वानराय पुरोज्ञाभं दादशकपालं है स्टिलि विद्वावित्ताद्यप्रसम्। यन त सगुणदेवतासंवन्धसाद्धितहत्त्वा विविचतस्त्रच गुणप्रब्दादेव तिद्धतः क्रियते गुणी लश्रुता ऽपि वाक्यभेषादिनावसीयत इति पत्थाः यथा वैस्था रहसेथीयः पाथिहदित्यादो । तसात्सिद्धं केवलवेश्वानरचो दनास्विप श्रिवेश्वानरा देवतेति ॥ उदास्यव्यक्षिति वच्छमाणका लादुदासनात्पुर्वसिन्काल इत्यर्थः ॥ श्रावेथमष्टाकपालं निर्वपेदेश्वानरं दादश्वकपालमग्निसुदास्यिक्षित्रित काम्येष्टिव्यानाताया दिह्विषो ऽपीष्टेरनया विकल्पमिक्कन्ति ता ब्राह्मण्याख्याता इति तस्या श्राष्ट्रप्यमंग्रहात् ॥

या ते अग्न उत्सीदतः पवमाना प्रिया तनूः। तया
सह पृथिवीमाविष रथंतरेण सामा गायचेण च
छन्दसा॥ या ते अग्ने पावका या मनसा प्रेयसी प्रिया
तनूः। तया सहान्तरिक्षमाविश वामदेव्येन सामा
चैष्टुभेन च छन्दसा। तता न जर्जमा क्रिध यहमेधं
च वर्धय॥ या ते अग्ने स्तर्थे ग्रुचिः प्रिया तनूः ग्रुको
ऽध्यिध संभूता। तया सह दिवमाविश बहता सामा
जागतेन च छन्दसा तता ना ब्रह्मावत॥ यास्ते अग्ने
कामदुधा विभक्तीरनुसंभूताः। ताभिनः कामान्धृत्वेह
प्रजां पृष्टिमथा धनम्॥ यास्ते अग्ने संभूतीरिन्द्रः
स्तका आभरत्। तासु श्रीचिष्ठ सीदेह भस्न वैश्वानरस्य
यत्। प्र।

दति षद्धिंशी कण्डिका।

ये ते श्रग्ने वानस्पत्याः संभाराः संधताः सह।
तेभिर्गच्छ वनस्पतीन्स्वां येानिं यथायथम्॥ श्रगनिमर्यथाले।कमसदत्सदने स्वे। श्रवीरहत्यं देवेषूपागां
मनसा सहेति पुरस्तात्स्विष्टकृतः सप्ताहृतोर्जुहोति। १।

जयवद्भाखा ॥

सिडमिष्टिः संतिष्ठते। २।

गतः ॥

पौर्णमासीमिष्टा ज्वलता ऽमीनुत्मृजति। ३।

निसित्तकामयोः सतारागामिना पौर्णमासेनेष्ट्वानन्तरमुत्सर्गार्थामिष्टिं निरुष्य तदन्ते ज्वलतस्तानग्नीनृत्मृजति बुद्धोपेचते न रचतीत्यर्थः। ज्वलत इति वचनात्र निर्वापयति। तच परमतेन प्रमत्तं निर्वार्थते यथाइ बौधायनः श्रद्धिरग्नीन्समुद्धिति। केचित्तु पूर्वयुरुत्सर्गेष्टिं निरुष्य पौर्णमासानन्तरमुत्सर्गमिच्छन्ति। तदयुक्तं श्रग्निक्तान्तरस्त्रमान दत्या-दिवदुदासिययित्रत्यनेनेत्तसर्गेष्टेरुत्सर्गादप्टयक्काललावसायात् एत्सर्गे-छ्यन्ते चाग्नीनामदृष्टतिरोधानेनाकर्माङ्गलात् विपर्ययस्वेव सत्याधा-दादिभिर्यक्तवचनाच ॥ श्रथ्येषात्र मीमांसा । पुनराधाननिभित्ते संजाते यदि स्वयमग्रयो विच्छिरोरिनच्छित्तेषु वाग्निषु निमिन्तं जायेत तदा किं पुनराधानमात्रं कर्तव्यमाहे। खिदुत्पाद्याग्नीनृत्मृत्य पुनरा-धातव्यमिति। प्रथमः कन्त्य दित श्र्यात्। कुतः। धार्यमाणानामग्नीनां

प्रममनुत्सर्गे। दोषाय प्रत्युत गुणायेव वीरहत्यादे। प्रश्नुतेस्तस्मात्सद्धं पुनराधानमाचमेव कार्यं न पुनहत्सर्ग दति ॥

# संवत्सरं परार्ध्यमुत्सृष्टाग्निभवति। ४।

परार्श्वश्रव्दः षडवरार्श्वानित्यचावरार्श्वश्रव्देन व्याखातः । संवत्यर एवात्सर्गस्य परावधः । श्रता ऽवागेव संवस्तरादाधातव्यमित्यर्थः । तेन संवत्सरातिक्रमे ऽग्निचाचितिक्रमप्रायिच्चतानि भवन्ति । बौधा-धनमतान्तु सत्यपि निमिन्ते धावत्पुनराधेयकालमासिला काले ऽग्नीनुत्सृच्य सद्य एवाधानं भुवित यथेत्सर्गेद्यानन्तरमाइ तदानीमे-वाद्भिग्नीन्ससुद्य ब्रह्मोदनं श्रपियलेपवस्तीति । कात्यायनचाइ विराचावरमञ्जीनुत्सृच्य सद्यो वेति । सत्याषाढस्लाइ धावद्र्भपूर्णमा-सावविद्तितौ ताविद्यरमवस्र्ष्टाग्निभेवति संवत्सरं दाद्गाइं वेति ॥

# रोहिसी पुनर्वस अनुराधा इति नस्रवासि। पू।

नचनान्तरपरिमंखानाधें वचनं नित्यलखापनाधें चैवाम्। तेन पूर्व-विप्रतिषेधे ऽपि नचनसेवादियते ॥

# वर्षासु शरदि वादधीत। ६।

एतावेवर्तू सर्ववर्णानां भवतः । बौधायनस्वत्राह येथमाषाळ्याः पौर्ण-मास्याः पुरस्तादमावास्या भवति सा सङ्घत्संवत्सरस्य पुनर्वसुभ्यां संपत्सते तस्यामादधीतेति ॥

कताकताः संभारा यजूषि च भवि

त्राम्याधेयिकाः संभाराः पचे कताः पचे त्रकतास्य ब्राह्मणे भवन्ति। तथाधानयजूषि च। यथर्थाधानादीनीत्यर्थः॥ तथा च ब्राह्मणं न संस्त्याः संभारा न यजुः कर्तव्यमित्यथा खनु संस्त्या एव संभाराः कर्तव्यं यजुरिति। तेषां चाभयेषां सद्दिश्यष्टलात्सद्द प्रवृत्तिः सद्द वा निवृत्तिभेति॥

श्रिप वा पच्च पार्थिवान्संभारानाहरति एवं वान-स्पत्यान्। ८।

पूर्वस्र चे कन्यावृक्ती । सप्तकादिषु संभारकन्येव्यनियसेनान्यतमः कन्यः स्वादित्येका न कञ्चिदिति दितीयसृतीयस्वयं कन्ये। नियसेन पञ्चकन्यः स्वाचान्य दति ॥

त्रायतनेषु पुराणान्दभीनसंस्तीर्य सूमिर्भू सेति सर्प-राज्ञीभिगीर्हपत्यमाद्धाति। १।

श्रयारण्यादरणादि समानमा गाईपत्याधानात्। तत्र संभारकाले पुराणानिप दर्भान्मं स्ट्रा निवपनकाले संभाराणासुपि तानिपसृ-णाति। तानेव लसंभारपचे॥ तता गाईपत्याधानकाले सर्वाम्याधि-विकमन्त्राने चतस्यभिरिप सर्पराज्ञीभिर्गाईपत्यमादधाति। सर्पराज्ञी-भिरेव लयनु:पचे। ता श्रिप यनमाने। उनुवर्तयते येनयेनादधाती-त्यविश्रेषवचनात्॥

मध्यंदिन इतरान्। १०।

श्रको नवधाकतस्य पञ्चमा भागा मर्धादनः तथा वृहस्पतेर्मधादन इतार विकास स्वान्मधादिन इति कल्यान्तरकाराः॥ उपालवेर्दभैः परुकः संवत्सरप्रवातेरा हवनीयं ज्यलन्तमुद्वरति । ११ ।

उपालवा द्वालवेभ्य उत्थिता वच्यन्ते। पर्काः पर्यन्तः पर्व-वन्ते। वा। संवत्सरप्रवाताः संवत्सरसुपर्युक्ताः। ते प्रणयनीयेभस्य स्थाने भवन्ति॥

यत्वा क्रुडः परेविपेति दक्षिणाग्निम्। यत्ते मन्युप-रेाप्तस्येतीतरान्। १२।

श्रादधीतेति ग्रेषः ॥

मने। च्योतिर्जुषतामिति बहस्यतिवत्यर्चीपतिष्ठते। ११३।

श्रग्नीनित श्रेषः। तचाहितमाहितसुपतिष्ठत इति भारदाजः॥

सप्त ते श्रग्ने सिमधः सप्त जिल्ला इत्यग्निहोचं जुहा-ति। १४।

श्रनधैवाच पूर्वाज्ञितः न त्रण्णीम् । नापि दादश्रग्रहीतमग्निहाचस्य स्थाने भवति मन्त्रवर्णात्तग्निर्देवता । प्रातर्हीमविकारलं च पूर्ववत् ॥ इति सप्तविशी कण्डिका ।

त्राग्नेयं पञ्चकपालं निर्वपत्यष्टाकपालं वा । १। मतः॥

यदि पञ्चकपाले। गायत्यौ संयाज्ये। यद्यष्टाकपालः पङ्च षसाजुषदिद्या हि त रति गायत्रौ। पङ्तयौ स्वयमेव दर्भविष्यति॥ सर्वमाग्रेयं भवति। ३।

यदस्थामिष्टौ इविर्देवतामंयुक्तं तत्मर्वमाग्नेयं भवति । विकाराग्स्ययमेव तत्र कर्तव्यान्वस्थिति ॥

पञ्चदश सप्तदश वा सामिधेन्यः । ४ । गतः ॥

सामिधेनीप्रशृत्युपांशु यजत्योत्तमादनूयाजादु श्रेः स्विष्टक्षतम् । ५ ।

यजितरच प्रकरणार्थः उचैक्त्तमं मंग्रेथ्यनीति सिङ्गात् तेनेापांग्रः प्रचरतीति श्रुतेश्व । तेनाध्वर्युनिगदा श्रप्युपांग्रवे। भवन्ति ॥ श्रथ याजुर्वेदिकहोत्रार्धे याज्यानुवाक्यासु होतुर्विकारानाह ॥

श्रमामे ऽमावमे ऽमिनामे ऽमिमम इति चतुर्षु प्रयाजेषु चतसो विभक्तीर्द्धाति। ई।

श्रनेनादितञ्चतुर्षु प्रयाजेषु याच्यागतानामाग्नेयणञ्दानां पुरस्तादा-वापिकान्विभत्यग्निणञ्दानिधाय पाठः प्रदर्श्वते। तद्यथा मिमिधो श्रमाग्न श्राज्यस्य वियन्तु तनूनपादग्नावग्न श्राज्यस्य वेलित्यादि। श्रमाविति मंबुद्धे रूपं द्रष्टव्यम्॥

#### नात्तमे। ७।

प्रयाजानूयाजेव्वेव विभक्तीः कुर्यादित्यविशेषश्रुतेः पूर्वसृचेण प्रयाज-चतुष्टये विभक्तिचतुष्टयनियमाच पञ्चमे ऽपि श्रनियमेन न्यायात्का-

### विभक्तिमुक्ता प्रयाजेन वषट्कराति। ८।

श्रयवा विभित्तमुक्का प्रयाजयाच्यया वषद्गरेति। याच्यायाः पुर्-सादा विभित्तिं दथातीत्यर्थः। तद्यया श्रमा मिभे। ऽम्र श्राच्यस्य श्रमौ तनूनपादम्र श्राच्यस्य वेलित्यादि ॥

यं कामयेतर्भयादिति तस्योपरिष्टाचेयजामहादिभ-क्तिं दथ्यात्पुरा वा वषट्कारात्। १।

काम्याविमावपरी कत्यौ। येयजामहादुपिरष्टाद्वाहृतिभ्यश्च पुरस्ता-दिभिक्तिरित्येकः कत्यः। तत्रया ये यजामहे उग्ना स्वर्भवः खः मिमधे। उग्न श्राज्यस्य ये यजामहे उग्ने स्वर्भवः स्वः तनूनपादित्यादि। पुरा वषद्वारादिति दितीयः। तत्र सुतिश्च विभक्तावेव भवति तद्यया वियन्त्वग्ना ३ वौषडित्यादि॥

श्रिमं स्तामेन वाधयेत्यामयस्याज्यभागस्य पुरेाऽनु-वाक्या भवति । श्रम श्रायूंषि पवस इति सौम्यस्य । १० । श्रच देवतानिगमेषु चामस्य स्थाने ऽग्निं पवमानं निगमयेषुः यथामये पवमानायानुबृहीत्यादि ॥

श्रिम्धिति वा सीम्यस्य कुर्यात्। ११। श्रिसंस्तु पत्ते श्रिमिव नेवलं निगदेयुरिति ग्रेषः॥

प्रजाकामपश्चकामस्य प्रजाव्यृडपशुव्यृह्यस्य वा। १२। प्रजया खुद्धो नष्टप्रजः तथा पश्चव्युद्धः। एषामध्यक्षिर्मधेति सौम्यस्य कुर्धात्

## श्रियाताः पत्नीसंयाजानामृचा भवन्ति। १३।

याः पत्नी भंयाजाना स्टेचा याज्यानुवाक्याः ता श्रिम्यकाः निषिकामि शब्दा भवन्ति । ताखृनु देवता शब्देभ्यः परं तत्समानया विभक्त्यामिशब्दः प्रचेप्तय्य दत्यर्थः यथा विश्वतः चे। माग्ने दृष्णियमित्यादिने कः पत्नी मंथाजा विकियते तस्य खयमना ग्रेथलात् मर्वाग्नेयार्थलाच विकारस्य । तथा च ब्राह्मणं श्रिम्यकाः पत्नी मंथाजाना स्टचः स्युः तेना ग्रेयं भवें भवतीति ॥ ऋच दति वचनाच नाध्ययुनिगमेषु विकारः । श्राज्य-भागानन्तरं युत्क्रमेण पत्नी मंथाजवचन सुत्तरस्य चे सहा भयेषां विकन्य-विधानार्थं ब्राह्मणानुसारार्थं च ॥

श्विप वा यथापूर्वमाज्यभागावेवं पत्नीसंयाजाः। १८। यथापूर्वं यथाप्रकृतीत्यर्थः ॥

त्रमे तमद्याश्वमित्यक्षरपङ्क्त्यो याज्यानुवाक्या भव-न्ति । द्वे त्रामेयस्य द्वे स्विष्टक्षतः । १५ ।

श्रादिता दे प्रधानस्य परता दे स्विष्टकता ऽष्टकपालपचे यदि पञ्च-कपाले। गातत्र्यो संयाज्ये यद्यष्टाकपालः पङ्क्याविति नियमात्॥

पुनरूजी सह रय्येत्यभितः पुरे। डाश्माहृतीर्जुहै। ति

श्रभितः पुरे। डार्ग पुरे। डार्ग ज्यायाः पुरस्तादेकासुपरिष्टादन्यामित्यर्थः। पुरे। डार्ग खोपरि श्रथश्चेति केचित्। तदयुतं उत्तरविकल्यानीचित्यात्

पुनरूजित वा पुरस्तात्ययाजानां सह रयोत्यपरि-ष्टादन्याजानाम्।१७। गतौ ॥

एतदा विपरीतम्। १८।

उपरिष्टात्प्रयाजानां पुरस्तादनूयाजानामित्यर्थः ॥

उभयीर्देशिणा ददाति। १८।

दत्यष्टाविंगी किष्डिका।

्त्राग्न्याधेयिकीः पौनराधेयिकीश्च पुनर्निष्कृता रथ इत्येताः शतमानं च हिर्ण्यम्।१।

पौनराधेचिकीस पुनर्निकृता रथ दखेता दखनवः। उका ह्येता ब्राह्मणे पुनर्निष्कृता रथा दिचणा पुनरुत्यूतं वासः पुनरुत्वृष्टो उनद्वानिति॥ तत्र पुनिन्ध्वृतः पुनः संस्कारेण नवीद्यतः। पुनर-त्स्यृतं उतं दार्कार्थं स्वचैरतस्त्रृतम्। पुनस्त्रृष्टः त्रवसन्नो गौः॥ तथा बौधायनः पुनर्निष्कृता रथो दत्तिणेति पुनःसंक्तत एव भवति पुनरूत्यूतं वास इति पुनःसंख्वतसेवैतङ्कवति पुनरुत्यृष्टो उनद्वानिति श्रवशीर्णगव एवेष उक्तो भवतीति॥ श्रतमानं हिरण्यमित्युकं तत्र किं रजतस्वापि हिरण्यस्य दानं सभ्यते नेत्या हा।

तसाद्रजतं हिर्खामित्युक्तम्।२।

ब्राह्मणे तसाद्रजतं हिरण्यमित्यारभ्य तसाद्वर्हिषि न देयमित्युकम्। ततः खर्णसेव देखनिति भावः॥

पुनरभिहिते। रथः पुनरुत्यूतं स्थामृलं पुनःकाम-स्थास्या इत्येकेषाम् । ३ ।

पुनरभिह्तः पुनःसंक्षतः । स्वामूलं वामोविषेषः यथा स्वामूलेन चौमेण वात्रं संज्ञपयन्तीत्वादौ । विकन्यते चैतद्वयं पुनर्निष्कृतादिभिः। पुनः काम्यत दति पुनःकामः पुनराधेयफलम् ॥

यदीतराणि न विद्येरचणनङ्गहमेव द्यात्। श्रन-दुहि ह वा एते च कामा श्रतश्च भ्र्यांस इति पैङ्गाय-नित्राह्मणं भवति। ४।

श्रनद्वानिति पुनस्सृष्ट एव यद्वते यदीतराणि न विद्येरिवतीतरश-ब्दमामर्थ्यात्। स चान्याधेयिकीरपि निवर्तयति श्रनद्वाहमेवेत्यवधा-रणान्॥

देवे अमी देवा अमिरिति दयारन्याजयार्विभक्ती द्धाति। ५।

तद्यथा देवे अधी वर्षिः देवे। अधिनंराशंस इति ॥

नात्तमे। ई।

व्याखात उत्तमप्रयाजेन ॥

उचैरत्तमं संप्रेर्घात । ७।

मंप्रेखतीति प्रदर्भनार्थम्। याज्याणुचैरेव यथातसुपाँग्रः यजत्योत्त-

## सिडमिष्टिः संतिष्ठते । ८।

गतः ॥

त्रामिवार्गमेकाद्शकपालमनुनिर्वपति सर्वेषामनु-निर्वाण्याणां स्थाने दिदेवत्यानां वा । १ ।

दितीयस्मिन्यचे पवमानद्दविषामन्ते श्राभिवार्षः तदन्तं श्रादित्यः तदन्ते वैष्णव दति क्रमः ॥

सिद्धमिष्टिः संतिष्ठते। संतिष्ठते पुनराधेयम्। १०।

गतो । तथाग्निहोत्रादीनि प्राप्ते काले भवन्ति । नन्वारस्थार्था दश-होत्रादय दति प्रागेव दर्शितम् ॥

यसृतीयमादधीत स एतान्होमाञ्जुहुयाक्षेकः संखेकः सुनेक इति । ११ ।

श्रय तिराधाने कश्चिद्विषेष उच्यते तत्र यः पराचीनं पुनराधेया-द्विमादधीत स एतान्होमाञ्जुङ्जयादिति श्रुत्यनुरेधात्। यः प्रथम-मग्नीनाधाय तते। दितीयं पुनराधेयं क्षला पुनसृतीयमाधने विषे-षवचनात् तस्यते होमा भवन्ति। यथा कथंचिद्वा ततीयाधाने विषे-षावचनात् तथान्यत्र मीमांसा किं ततीये पुनराधाने एते होमाः श्राहो स्विद्ग्याधेये उताभयसिन्निति। प्रकरणात्पुनराधेय दति केचित्। श्रिग्नमादधीतेति श्रुतेरग्याधेय दत्यन्ये। उभयसिन्नित्येव स्वकाराभिप्रायः यस्तृतीयमादधीतेत्यविष्येषवचनादेव। तथा चेभ-यमाह बौधायनः श्रवदं ततीयाधेयं कतरहा न्यानि प्र- म्याधेयं पुनराधेयं वेत्यग्याधेयमेवेति ब्रूयादिति। तथा पुनराधेय-विधानानन्तरमाह त्वतीयमादधान त्रायेयस्य पञ्चकपालस्य पुरस्ता-त्रिस्वष्टकतः सुवाज्ञतीरूपजुहोति लेकः मलेकः सुलेक दति॥ एते-नैवाम्याधेयकन्पेनेषां होमकाला स्थास्थातः। त्रथ प्रायस्त्रनं पुन-राधानमपि प्रमङ्गादनैवापदिश्यति॥

यद्रखोः समारूढेा नम्येत्। १२।

पुनराधेयं प्रायश्चित्तिरिति वच्यमाणेन मंबन्धः। तत्र ममाक्देव्वम्न-व्यरणिनाभा ऽग्निनाभः यथानमायनायनेन समाक्डेपु चारणीनाभ इति । स चारिणनाशो दिविधः ग्रिकनागः स्टक्पनागञ्च । तत्र प्रकिनाधो सन्धनामामर्थे खन्द्धपनाधस्त्वपहरणदाहदूषणादिनानेक-विधः। दूषणं मूचपुरीषाद्यपहतिः यामधिकत्य सार्यत उपहताना-सुतार्ग इति । तदेवमर्को सभयविधनाग्रे पुनर्धियम्॥ तच ग्राक्तिनाग्रे उनुग्रहमाह भारदाजः तच च लौकिकाग्नावुपावरेग्हणं स्वादिति। खक्पनामे उपाह बौधायनः श्रपक्तामेन्यारणीकस्य च ब्रह्मीदने-नैव प्रतिपद्यते सिद्धमान्धाधेयं कामं नष्टेषु वापक्रतेषु वाद्मिषु नाद्गि-येताम्याधेयं श्राधानप्रसृति यजसान एवासयो भवन्ति तस्य प्राणेत गाईपत्या उपाना उनाहार्थपदना व्यान श्राहवनीयः कामसुपावरे हा जुज्ञयादिति। तथात्तरारणेरुभयविधनाशे ऽणाद भारदाजः ऋष यवुत्तरारणि: समारूढा जीर्यन्नखेदाधरारणा श्राह्मत्येति विज्ञायत इति । श्राइत्येति श्रधरारणीं क्रिन्वेकः खण्ड उत्तरारणीन्वेनाइर्तय इत्यर्थः ॥ एवं चाधरारणिखक्पनाशे पुनराधेयसेवेत्युसं भवति । न्दलारणीनाणे पुनर्थानित जलानिमिक्सनि

खयानो विद्यमाने ऽत्यन्तेत्सादायागात्॥ श्रथासमारूढे ऽग्नावरणीनाग्ने के। विधिः। किमच प्रष्ट्यम्। यदा प्रियमाणा ऽग्निरनुगता
ऽरणी श्रपेवित्यते तदागत्यभावादाधानं भवित्यति। तथा कन्दोगपरिण्रिष्टे कात्यायनः श्ररणोः चयनाणाग्निदाहेय्यग्निं समाहितः
पाखयेदुपणाने ऽग्नौ पुनराधानमित्यत इति। तथाप्यनुग्रहमारु
भारदात्रः यद्यरणी समारूढा जीर्येद्भियेदुय्येदा प्रकलीकृत्य गार्हपत्यं
प्रदीप्य प्रविष्य प्रज्वाच्यादन्ते दिचिणेनान्तरारणिं स्रयेनाधरारणिसुपर्यग्नौ धारयञ्चपत्रुन्तिष्ठाग्ने प्रविष्य योनिसेतां देवयज्याये ला
वेढिवे जातवेदः श्ररणोररणी श्रनुसंक्रमस्य जीणां तनुमजीर्णया निर्ण्दखेति श्रयेनं स्तेन मन्त्रेण स्रयोनौ समारोप्य मिथलाग्नी विद्ययः
जुड्यात्। स्त्रेन मन्त्रेण समारोपणमन्त्रेण। स्रयोनावरणोविद्यत्यः
जुड्यात् यथाकालं विद्या तन्तद्वोमादि कार्यं कुर्वादित्यर्थः॥

यस्य वेाभावनुगतावभिनिम्नोचेद्भ्युद्यादा पुनरा-भेयं तस्य प्रायश्वित्तिः । १३ ।

वाकारः ससुच्चार्थः। उभावित्यग्योः परामर्थः श्रनुगृतश्रव्यसमीभ-धाहारात् तो च गार्हपत्याहवनीयो प्राधान्यात्। निम्नोचनमस्तमयः॥ तद्यमर्थः। श्रमिहाचार्थं विह्नतमजसं वाहवनीयं गार्हपत्यं चे।भाव-नुगताविभ सूर्ये। निम्नोचेदुदियादा तस्य पुनराधेयं प्रायिश्वन्तिरिति॥ केचित्पुनरचाविह्नते श्राह्वनीये केवलगार्हपत्यानुगमने ऽष्युभयानुग-तिमिच्छन्ति पश्चाद्धि स तर्हि गत द्रित जिङ्गेनाविह्नतावस्थायामा-ध्वनीयस्य ग्राईपत्यानप्रवेशानगमनात। तन्त न स्व्यामहे। कस्मात्। ष्रभावि न च यथोका निङ्गादा इवनीयस्य गार्डपत्यानु प्रवेश मिद्धिसास्यान्यपरलात्। त्रम्तु वानु प्रवेशः तथायनु प्रविष्टा ऽयमानु मानिको ऽग्निरश्वत्यस्याग्निवन्ना ग्नित द्वे व्यवहार भाजनं भिवतु मर्डति प्रत्यचा ग्निगो चरत्वात्यादि। किं चानुगमन व्यवहारो ऽपि प्रत्यचा ग्निगो चर्ण एव दृष्टः
यथा यदि पूर्वा ऽनुगतः यदि गार्डपत्य त्राहवनीयो वानु गच्छे दित्यादि। तथा परे चिवति रेकश्च दृष्टः यदरण्योः ममाक् हो नश्चे दिति।
किं चैवं परे चिवस्य प्रोत्ति सम्बद्धाः सर्वचा विह्नतावस्थायां गार्डपत्यानुगतावा इवनी यानुगति प्रायश्चित्तमि प्रमञ्चेत। तथा भयमं मर्गात्यानुगतावा इवनी यानुगति प्रायश्चित्तमि प्रमञ्चेत। तथा भयमं मर्गात्यानुगतावा इवनी यानुगति प्रयञ्चित्तयम्। तसा तिसु ने वे वे चना चिपत्यानुगमन सुभयानुगमनिमिति न चे भावनुगता विद्युभयाभावमा चलचणेति युक्तं सुख्यार्थमं भवे च च च च प्राप्तम्। एवं च विद्यता वस्यार्थां
के विच गार्डपत्यानुगमने सते। स्युद्यास्तमय यो रनुगति प्रायश्चित्तममुद्धरस्पप्ता यश्चित्तं च क ल्वा ग्रिहो च हो मर्वा स्वर्ता सिद्धं भवति॥

पुनराषेयमित्याग्मरथ्या रान्याधेयमित्याचेखन श्राचे-खनः । १४ ।

श्रालेखनमतप्रदर्भनेनेव विकल्पमिद्धावाग्मरय्यमतप्रदर्भनेन खमतमं-वादः ख्याप्यते । पुनराधेयं प्रत्यादरविभेषार्थमिति वेदितव्यम्॥

इत्येकोनित्रंशी कण्डिका।

रति श्रीभद्रबद्दत्तप्रणीतायामापसम्बद्धवतृत्तौ स्वदीपिकाया-पञ्चमः प्रश्नः॥

# ष्रयाग्याधेयानन्तरमग्निहोचं व्याचित्वासुरधिकारं दर्भयति॥ ष्राग्निहोचं व्याखास्यामः। १।

श्राधितशब्दः कर्मनामधेयं श्रोहीत्यमिसिनिति होसे ऽग्निदेवतासं-बन्धात् यथोतं ब्राह्मणे स एतङ्गागधेयमभ्यजायत यद्भिहोत्रं तसा-द्भिहोत्रसुच्यत दति। कित्र्यवत्तने। ऽपि यथाधिश्रित्याग्निहोत्रं यस्याग्निहोत्रं दुह्ममानमित्यादौ॥

श्रिष्ठश्चस्त्रयं श्राविःस्त्रये वा ष्टष्टिर्मि ब्रह्म यक्ति। २।

पविषमाद्य गार्डपत्यमिममन्त्रयते सुगार्डपत्य इति। २।

पस्च वाभावनुगतौ यस्य वाग्निभिरमौनित्यादिवत्समुक्त्रयार्थं वाम्रव्यः ।

सर्वमन्देने।भयत्र रिम्मिक्त्रणा। भूमेक्तिता रामयो ऽधिवृक्तमेवं

निविमन्ते यिम्मन्काले के। ऽधिवृत्तमूर्यः । तथा प्राच्यां दिमि

रामय श्राविभूता यिम्मन्काले च श्राविःस्तर्यः । एतमर्थमिभिप्रेत्थो
क्रमुद्यसु रिम्मिषु दम्महोनेति ॥ केचित्त्वाविःस्तर्यं इत्यपि सायंविहरणस्थैव कालविकन्त्यं सन्यन्ते । तदयुक्तं प्रातर्रि विहरणकालस्य वक्तय
लादनेन च तदवगमादते । तदयुक्तं प्रातर्रि विहरणकालस्य वक्तय
कालस्यानियतकालत्यभङ्गाच । न वास्त्विति वाच्यं प्रद्र्यातिक्रमे

प्रायनिकालन्त्रभङ्गाच । न वास्त्विति वाच्यं प्रदर्यातिक्रमे

ऽवगम्यत इति चेसमानमिदं विद्रश्णे ऽपीति । तत्रापि काले। विधेया न स्थात्। तस्माद्ययोक एव सत्त्रार्थः॥ न विद्युदसीत्यपासु-पस्पर्भनं दर्विहोमलात्। उपवेषस्य प्रागेव व्याख्यातः॥

त्रयोनं वेषियत्यदुध्यस्वाग्ने प्रति जायह्येनिमष्टापूर्ते संस्रेत्रयामयं च। त्रस्मिन्सधस्ये त्रध्युत्तरस्मिन्वित्रे देवा यजमानस्र सीदतेति। ३।

वेषियति प्रादुष्करोति। उद्गुध्यस्ताग्न दित मन्त्रोचारणमेव बोधन-मित्यपरम्॥

उद्वरेत्येव सायमाह यजमानः। उद्वरेति प्रातः। ४। उद्वरेति दिहिकैं विचार्था। सायं च प्रातचोद्धरेत्याहेत्यर्थः। नची- द्धरेत्यनुज्ञामाचं यजमान म्राह उद्धरणमन्त्रमध्यर्धुरित्येवकारार्थः। यदा खयं जुइदिण खयमात्मानमनुजानीयादिति न्यायेनोद्धरेत्ये- वाहेत्यर्थः। तचैव भिन्नक्रसे। वा योजनीय उद्धरेत्याहैवेति॥

# सहस्रं तेन कामदुधा ऽवरुन्हे । ५ ।

तदत्तेनानुज्ञाविषयेण परामर्भदारेण लचितलचणयाग्निहोत्रं पराग्नस्थते स्त्रयते च। तद्गिहोत्रेण सहस्रं कामद्घो गा श्रवहन्द्वे सभत
दिति॥ तथा च श्रुतिसुदाहत्य व्याच्छे बौधायनः श्रथ यस्याग्निहोत्रे

चसुद्धरित सहस्रं तेन कामद्घो ऽवहर्द्ध द्रत्यथ यस्याग्निहोत्रं
जहोति सहस्रं तेनेत्येवेदसुत्रं भवतीति॥

ब्रह्मणा श्रोनेणामीधैतैस्वा पन्नभिदेश्विके त्विग्भिरुद्वरा-मीति गाईपत्यादाइवनीयं ज्वलन्तमुद्वर्ति। ६। प्रजाखीवाद्वरति॥

सूर्भवः सुवरुड्यिमाण उद्घर पाषाना मा यद्विदा-न्यच विदां यकार। श्रहा यदेनः क्षतमित पापं सर्व-सान्मोडृते। मुच्च तस्मादित्युड्यिमाणमिभमन्त्रयते यजमानः सायम्। रात्या यदेनः क्षतमित पापं सर्व-सान्मोडृते। मुच्च तस्मादिति प्रातः। ७।

प्रातस्त्रेत हैव मन्त्रस्य राज्या यदेन इत्येतावान्त्रिकारः॥

श्रिपतये ऽप्रये मे विद्याप्तिये ऽप्रये मे स्ड। श्रम्यताहितमस्तायां जुहे।स्यिपं पृथिव्यामस्तस्य जित्यै। तयानन्तं काममइं जयानि प्रजापतिर्यं प्रथमे। जिगा-याप्रिमग्नौ स्वाद्या। ८।

इति प्रथमा कि एउका।

श्रमे सम्राडजैकपादाइवनीय दिवः पृथिव्याः पर्य-नारिश्वाक्षोकं विन्द्यजमानाय। पृथिव्यास्वा मूर्धन्सा-द्यामि यज्ञिये काके। या ना श्रमे निष्यो या ऽनिष्यो ऽसिदासतीदमद्दं तं स्वयासिनिद्धार्री रस्ता प्र क्रम्योदङ्मुखः प्रत्यङ्मुखा वा सायमायतने ऽप्निं प्रति-ष्ठापयति। प्राङ्मुखः प्रातः । १।

न पुरस्तात्परिक्रमणं प्रातः॥

स्वयं यजमान इधानाइरित विश्वदानीमाभरन्तो नातुरेण मनसा। श्रयो मा ते प्रतिवेशा रिषामेन्येतया । २।

इभानेधान्खयमाहरति न लन्धेनाहारयति॥

यद्ग्ने यानि कानि चेत्येताभिः पश्वभिः प्रतिमन्त्रम-ग्निषु महत इथानाद्धाति । ३।

इदमपि याजमानमेव यजमानाधिकारान्तत्यानारेषु यक्तताच। मत्याषाढेन तावद्याजमानकाण्ड एवेशानामादरणमाधानं चोभयमु-कम्। भारदाजा ऽप्याद खर्य यजमान एधानाद्वत्याग्रिषु मदत इशानाद्धातीति। मदत दशानिति यावन्तः ममिन्धनाधायालं तावत एकैकसिन्नाद्धातीत्यर्थः॥

श्राइवनीये विषेष्ठम्। ४।

यथान्येभ्या वर्षिष्टं भवति तथा ॥

यथाहितास्तेनानुपूर्व्येगाहवनीयादा प्रक्रम्य। ५ । इभागद्धातीत्वर्थः। श्राह्वनीयप्रक्रमे ज्यीतरेषां यथाधानमे । क्रमः॥

4

तथाग्निर्म् खार्चिर्विधातचा यथेभस्रोपरि दत्तामाङतिमिभो न खवेयात् व्यवद्धात् ॥

#### नान्तराग्नी संचरति। ७।

श्रुगी दृति गाईपत्याइवनीयौ ग्रह्मोते प्राधान्यात् तथोत्तरसचे **迎**有何 11

यदि पूर्वी ऽनुगतः संचर्यम्। ८।

पूर्वसिन्ध्रियमाणे ऽपराग्यनुगतावसंचरणार्थं वचनं श्रन्यया तदानर्थ-क्यात्। श्रथात्रैवार्थवादं दर्भयति ॥

पश्चाडि स तर्हि गतः। १।

तर्हि तिसान्काले से। अग्न: पश्चाद्गाईपत्ये खर्यानौ हि गतः। तेन संचर्चमिति ॥

कामं हुते संचर्यमित्येके। १०।

श्रजस्रविषये साङ्गाद्धीमाद्तारकालमन्तराग्योरयं संचरणविकल्यः। प्रणयनकच्ये ऽपि प्रधानद्दोमादुत्तरकालमिति केचित् ॥

#### नक्तमाइवनीयं धारयति। ११।

पूर्वं लाइवनीयस्य सायंपातर्हीमयोः पृथक्प्रणयनसुकं यथाधित्वसूर्यं श्रावि:सूर्य दति तथोदङ्सुखः प्रत्यङ्सुखे। वा सार्थं प्राङ्सुखः प्रातरिति च। इदानीं तु सायसुपक्रस्य प्रातर्पवर्गिणो हामदयसी-ककर्माभिप्रावेणीकसेव प्रणयनसुच्यते वयोक्तं बौधायनेन श्रयीतद्धि-दोवं साधसुपक्रमं प्रातरपवर्गमाचार्था अवत द्वि ॥ द्याउनशेः

प्रणयनकस्पयोर्विप्रितिषेधादिकस्यः। तथा च कात्यायनः तसिग्सा-यंप्रातर्हे।मसेक दति। भारदाजञ्चाह श्रिप वा सायसुद्धृत एव स्थादा प्रातरिम्नोहाचादिति। तथा नकं वा धारयेथुरिति॥

#### नित्यो गतित्रियो भ्रियते। १२।

गनश्रीकी ख्यातस्त्रयो वै गतश्रिय रत्युक्त मित्यच । तस्याधानादारभ्य नित्यो श्रियते । श्राहत्रतीय दित विभक्ति विपरिणामेन संबन्धः ॥ मत्याषाढभारद्वाजी त्वाहतुः नित्यं गतश्रियो धार्यत श्रायुष्कामस्य वेति । श्राश्वलायनमतान्तु गतश्रियः सर्वे ऽपि नित्या यथाह श्राधानाद्वादश्वराचमजस्वा श्रत्यन्तं तु गतश्रिय दित । बौधायनम-ताल्वगतश्रियो ऽपि पर्वे नित्याः सर्वे यथाह श्राधानप्रसत्येवैते ऽजस्वाः स्थुरिति शाली किरिति ॥

### नित्यं गाईपत्यम्। १३।

गतश्रीरगतश्रीय सर्व एव नित्यं गाईपत्यं धार्यकीत्यर्थः पुनर्कत्य-यहणात्॥

तथान्वाहार्यपचनं यदि मिथत्वाहिता भवति। १४। भ्राधानकाले यदि दिल्लाग्निमीथलाहितः तमिष सर्वे नित्यमेव धार्येषुः। सत्याषाढमतान्वाहार्यो ऽपि नित्यः॥

यद्याहार्यो ऽहरहरेनं दक्षिणत श्राहरन्ति ।१५ । यदि तदानीमाहार्यसदा योनित श्राहरन्ति । बद्धवचनमविवचितम्। श्रहार कालेकाल वस्त्र्यः दयाहरहर्यजमानः खयमग्रिहेराचं जुड़- चादिति । दिचिणत इति दिचिणाग्न्यायतनानुवादः । दिचिणसादे-श्रादाहरणनियम इति केचित् ॥

उपवसय एवैनमाह्ररेयुर्नवावसान एवैनमाह्ररेयु-रिति वाजसनेयकम्। १६।

उपवसये उन्यन्वाधानकाले। वासार्थं देशान्तरप्राप्तिरवसानं स्थानं वा ददं श्रेयो उवसानमागन्नेति लिङ्गात्। नवमवसानं नवावसानम्। पूर्वस्थानात् स्थानान्तरप्राप्तावाहरेयुनीन्ययेव्यर्थः॥ सभ्यावसय्ययेन्स्थिवसुत्पादनावचनादाधानसंपादितानामग्नीनां स्वते उनुदासितव्य-लाच निव्यधारणमेव युक्तमिति केचित्। तद्युक्तं निव्यधारणम-नुक्रमणेनेतरेषां धारणयुदासात् दत्तरया लनुक्रमणानर्थक्यात् श्रयी-यार्थायाग्निं प्रणयव्यपत्यके कर्मणि लोकिकः संपद्यत द्व्यधार्येषु व्याययुत्पादनाच। न चैतव्यणयनश्रव्दादाहवनीयैकविषयमिति मन्तव्यं उत्पत्तिप्रदर्शनार्थलानस्य श्रव्यथा दर्शपूर्णमासादिषु दिख्णाग्नेराहर-णसिद्धेः श्रामिचादीनां धारणप्रसङ्गाच। तस्मान्त्र धार्या सभ्यावस-व्यावापस्त्रस्मतात्। सत्याधाढभारदाजाभ्यां तु धार्येव्येवानुकान्तौ यथा निव्यो सभ्यावसथ्याविति॥

इति दितीया कण्डिका।

# परिसमूहनेनाग्नीनलंकुर्वन्ति।१।

परिसमूहनं परिता मार्जनं तेनाग्नीनलंकुर्वन्ति । स एवालंकार हत्यर्थः । बद्धवचनं पब्यध्वर्धयजमानानामन्यतमप्राष्ट्रर्थम् । दर्शितं चित्रसमूहम्बरम्यागार्यस्रवाव ॥ पुरस्ताद्वंकाराः सायमुपरिष्टाद्वंकाराः प्रातः।२।

श्रमय इति भ्रोषः । तत्र यदाष्युपरिष्टाद्भौमादलंकारस्तदाणुपरितनसमिन्धनादनन्तरिमयते पूर्वालंकारे तथादर्भनात् । स चोभयत्र
पाणिना कार्यः समिद्धमिं पाणिना परिसमूहेन समूह्रस्येति
वचनात्॥

एतदा विपरीतम्। उभयते।ऽलंकाराः सायं तथा प्रातरित्येके। ३।

गती ॥

अमे यहपते मुन्धस्वेति गाईपत्यममे वहे मुन्धस्वेति दक्षिणामिममे समाद् मुन्धस्वेत्याहवनीयममे सभ्य मुन्धस्वेति सभ्यममे परिषद्य मुन्धस्वेत्यावसय्यम्। ४।

श्रतंतुर्वन्तीति संबन्धः॥

उदगग्रैः प्रागग्रैय दभैंस्तृणैर्वामीन्परिस्तृणात्यग्निममी वा। प्र।

व्याख्यातः प्राक् । श्रिशिमत्यास्वनीया ग्रह्मते हामार्थलात्। परिस्त-रणहणानि दूर्वादयः॥

खादिरः सुवा वैकक्कत्यग्निहे। चहवणी वाहुमात्यर-तिमाची वा। ६।

श्रत्य एवाग्निहात्रसुवः पुनर्विधानात्। ययाग्निहात्रं क्रियते सा सुग्रि-हात्रत्वणी। तो च दार्शपोर्णमासिकाभ्यां सुक्सवाभ्यां व्याख्याती॥ <del>र्</del>रर

यादि ग्रादा

> र्सि डप

वा पूर्व स

प्रस्ताञ्चितरार्थेञ्जताग्निहे।चस्थाच्यूर्ध्वकपालाचक्रवर्ता भवति । ७ ।

प्रस्ताक्रतिरमंतुचितविला। श्रार्थक्रता श्रार्थेस्त्रैवर्णिकैः क्रता। अर्धेन कपाला श्रितिर्थ्यवृत्तकपाला। श्रमकर्वता वर्तनं वर्तः न चक्रे वर्तनं यस्याः सा तथोका न चक्रभ्रमणेन निर्मितेत्यर्थः॥

दक्षिणेन विहारमग्निहोत्री तिष्ठति तां यजमाने।
ऽभिमन्त्रयत इडासि व्रतभ्रदहं नावुभयार्वतं चरिष्यामि
सुरे।हिण्यहं नावुभयार्वतं चरिष्यामीड एहि मिय
अयस्वेर एह्यदित एहि गौरेहि अड एहि सत्येन त्वाह्नयामीति। ८।

श्रक्तिहाचार्या धेनुरक्तिहानी ॥

श्रथ वेदिरेशमभिम्शतीयमिस तस्यास्ते ऽग्निर्वत्सः सा मे खर्गं च लेकिममृतं च धुक्लेति। १।

गतः॥

पूषासीति दक्षिणते। वत्समुपस्च्य प्राचीमादत्य देग्ध्युदोचीं प्राचीमुदीचीं वा। १०।

द्चिणता गोर्वत्ससुपस्च्य यथा प्राची भवति तथा पर्यादृत्य दोग्यि॥

न श्रद्रो दुच्चात्। ११।

निमर्थमिति चेत् ॥

श्रमते। वा एव संसूते। यच्छूदः । १२ । श्रमते। तिक्तशदङ्गात्पादादिति यावत्पद्धां भूदो श्रजायतेति श्रुतेः॥

दुच्चाद्वा । १३ ।

निन्दानीसेवाक्तमसते। वा एष संस्तत दति ततः परिहारः। न चात्र सांनाय्यवदुत्पवनेन ग्रुद्धिरस्ति येनानुज्ञायेतापि श्रूदः। तथा च ब्राह्मणं त्रिग्निहोत्रसेव न दृद्याच्छूद्रसद्धि नेत्युनन्तीति। तत्राह

यदेव गार्हपत्ये ऽधिश्रयति पवयत्येवैनत् । १४ । श्रते अनुज्ञायेत गूर दित भावः ॥

श्रमिहोत्तस्थाल्या दे।हनेन च दे।ग्थि।१५।

दति हतीया कण्डिका।

पूर्वी दुच्चाज्ञयेष्ठस्य ज्यैष्ठिनेयस्य या वा गतस्रीः स्थात्। श्रपरी दुच्चात्कनिष्ठस्य कानिष्ठिनेयस्य या वानुजावरे। या वा बुभुषेत्। १।

व्याख्यातौ दर्भपूर्णमासयोखदानविधौ। पूर्वापराविति त स्तननिर्देश इति विभोषः॥

न स्तनान्सं रुशति। २।

प्रस्वणार्थं न स्तनानिभन्द्यतीत्वर्थः॥

जिलामारं चित्री कामी नेतिया । व

३२२

यादि ग्रादाः

र्स

खप वा

पूर्व स्ट नित्ये देव्हनकच्ये यथोपलमां यायः स्तना इस्तप्राप्तसं देशिध न तु पूर्वापरादिनियम दत्यर्थः॥

पूर्ववदुपसृष्टां दुह्यमानां धाराघाषं च यजमाना ऽनुमन्त्रयते। ४।

पूर्वत् मांनायवत्॥

श्रासिते देशिय। ५।

श्रव देविनस्यास्त्रमयात्यरत्वनियमात्तत्यूर्वभाविनः समिन्धनादेः प्राग-स्तमयादन्मतिः स्विता भवति ॥

श्रमरसामिते हे।तव्यम्। ई।

श्रवः सदः। श्रव्यमितमाचे दोहनादि प्रतिपद्य हेामः कार्य दत्यर्थः। एतदेव स्तीति ॥

समुद्रो वा एष यद्हे।राचलस्यैते गाधे तीर्थे यत्संधी
तस्मात्संधी हे।तव्यमिति ग्रैलालिब्राह्मणं भवति। ७।

मंधी नाम सायंप्रातः सूर्यनचन्योरन्यतराख्यमयादारभ्यान्यतरोदया-विधिकालो । यथा संध्योपासनकालं नियक्कता गौतमेने तां सच्चो-तिय्या क्योतिषो दर्भनादिति । तौ ससुद्रकल्पस्या होराचस्य गाधे तीर्थे तस्मान्तचैव हे। तस्यम् । यथा गाध एव स्थिता न विपद्यते तथानयोरेव कालयोर्ज्जतं प्रतिष्ठितं भवति नान्यचेति भावः । संधी इति दिवचनात्यातः संधिरिप स्तता भवति ॥

नक्षचं हृष्टा प्रदे। ये निशायां वा सायम्। ८।

सायं चैते ऽपि त्रयो होमकालाः संधिना सह विकल्पने। नचत्रं दृष्ट्वा प्रथमनचत्रदर्भने। प्रदेखे प्रथमयासे। निभायां दितीययासे॥

### उपस्युपाद्यं समयाविषित उदिते वा प्रातः। ह।

प्रातरप्येते समंधिकाश्चलारे। होमकालाः । उपि प्राच्यां जातप्रका-प्रायाम् । उपेदियं उदयात्पूर्वस्मिन्मसये पूर्वतः प्रातःसंधिसात्रेलुकं भवति । समयाविषित्र देषदाविर्मण्डले स्तर्थे । तत्र प्रदेशान्तो होम-कालः संगवान्तः प्रातिरित्याश्चलायतः ॥ श्रथापदि कालान्तराणाम-प्यनुगाहकं ब्राह्मणं दर्भयति ॥

यदुदिते जुहेात्यग्निष्टामं तेनावहन्द्रे यन्मध्यंदिने जुहेात्युक्ष्यं तेनावहन्द्रे यदपराक्क्षे जुहेाति षेडिण्रिनं तेनावहन्द्रे यत्पूर्वराचे जुहेाति प्रथमं तेन राचिपर्था-यमाग्नोति यन्मध्यराचे जुहेाति मध्यमं तेन राचिपर्था-यमाग्नोति यदपरराचे जुहेाति जघन्यं तेन राचिपर्था-यमाग्नोति । १०।

उदिते पूर्वास् दत्यर्थः। राचिपर्यायैः क्रलिधिकारादितराचे। जच्छते। तद्यमर्थः। एतेषु कालेषु जुझदेतैर्यज्ञविशेषैरिष्टवाद्यतीति। एवं च मर्वमदः मर्वा राचिश्च देशमकाल दत्युनं भवति। तथा च भारदाजः श्रा सायमाज्ञतिकालात्प्रातराज्ञतिकाले। नातीयादा प्रातराज्ञतिका-लात्सायमाज्ञतिकाल दति। न चैशं पूर्वेकेः कालैः सहैषां तुन्छवि-कन्यता भक्तित्येत्याः॥ यादि भादा

र्रि **दि** खप वा

खप वा फूं स् स न मन्येत सर्वेष्ठेतेषु कालेषु हे।तव्यमापदि हुत-मित्येव प्रतीयादिति विज्ञायते।११।

चे। ऽयं प्रतिपत्ता नैवं मन्येत चर्वे ऽमी होमकाला इति । किं लापयगत्यामेषु कालेषु ज्ञतमपि ज्ञतं भवतीत्येताव देव प्रतीयादित्यर्थः॥

या हामकालः सा उङ्गानाम्। १२।

सर्वेख्य पृत्तेषु कालभेदेषु यतमस्मिन्प्रधानं चिकीर्षति ततमस्मिन्नेवाङ्गा-न्यपि कर्तव्यानि न तु कालान्तरे । विहरणं तु वचनात्मागुद्यास्तम-याभां कियते ॥

> दित चतुर्थी कण्डिका। दिति प्रथमः पटलः॥

पत्नीवदस्याग्निहाचं भवति।१।

श्रिमिशेत्रं पत्नीवत्यंनिहितपत्नीकं भवति । उत्तरस्वरेणैव सिद्धे पत्नी-वद्दचनमादरार्थम् । श्रस्थेति वचनाद्यजमानस्येव कर्मणि स्वाम्यं न पत्था इति स्थापितं भवति तच्च दर्शितमेव प्राक्त॥

ख त्रायतने पत्युपविश्वति। २।

उत्तमायतनं पत्थाः दर्भपूर्णमामये। दिचिणत उदीच्युपिशतीति। पञ्चा-हाडेपत्य स प्राच्युपविभति तसात्यशात्माची पत्थन्वास्त इत्यनुवादात्॥

त्रपरेणाइवनीयं दक्षिणातिक्रम्योपविश्य यजमाना विद्युदिस विद्य मे पामानस्तात्सत्यमुपैमि मयि त्रज्ञे-त्यप त्राचामति। ३।

भाषामति भवचित ॥

ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति सायं परिषिञ्चति। सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामीति प्रातः। श्राह्वनीयमग्रेऽय गार्हेपत्यमय दक्षिणाभिमपि वा गार्हेपत्यमाद्वनीयं दक्षिणाभिं यथा वाहिताः। ४।

मभ्यावसव्ययोर्न परिषेचनं चयाणामनुकमणात्॥

यज्ञस्य संतितरिस यज्ञस्य त्वा संतितमनुसंतने।मीति
गार्चपत्यात्प्रक्रम्य संततामुदक्षधारां स्नावयत्याहवनी-यात्। ५।

मन्त्रसादिसंयोगो धारालात्॥

पृष्टिरिस ब्रह्म यच्छेत्युपवेषमादाय भूतक्षत स्थापेढं जन्यं भयमपेढाः सेना अभीत्वरीरिति गाईपत्यादु-दीचा उन्नारानिरू च व्यन्तानगाईपत्येन कत्वा सगरा स्थेत्यभिमन्त्य जपत्यमय आदित्यं यह्णाम्यहे राचिमिति सायम्। आदित्यायामिं यह्णामि रात्या अहरिति प्रातः। ई।

व्यन्तान् गार्चपत्यस्याग्नेरन्तादिगतान्बिहरायतनाद्गतानित्यर्थः ॥

द्रडायाः पदं एतवचराचरं जातवेदे हिविरिदं जुध-स्व। ये ग्राम्याः पश्चे विश्वरूपा विरूपास्तेषां सप्ताना मिह रिन्तरस्तु। रायस्योषाय सुप्रजास्वाय सुवीर्था-येति तेष्ठग्रिहोचमधिश्रयति। ७। ĘĘ

U

दोइनस्थमपि पयो ऽग्निहात्रस्थास्थामानीय तामधिश्रयति ॥

इति पञ्चमी कष्डिका।

fī

î

रेता वा अग्निहोचम्। न सुऋतं कुर्याद्रेतः कूल-येको ऽऋतमन्तरेवैव स्यात्। १।

सुग्टतं चेत्कुर्थाष्ट्रेतः कूलयेत् दहेत्। ना श्रग्धतं च भवति। यथा-न्तरा मध्य दव ग्रहताग्रहतयोर्भवति तथैव स्थात्॥

### सम्दन्तं हे।तथम्। २।

श्रनोषु मसुद्गतः फोना यख न मध्ये तत्ससुदन्तम्। तावनाचेण ग्रहतं हे।तत्यमित्यर्थः॥

### उदन्तीक्तय प्रतिषिच्यम्। ३।

यदे।दन्तं भवति तदा प्रतिषिचां प्रतिषेक्यम्। उपरिष्टादिब्बन्दुचेपः प्रतिषेकः तत्रकारसानन्तरमेव वच्चते ॥

श्रप्रतिषेकां स्यात्तेजस्कामस्य ब्रह्मवर्चसकामस्य पा-प्रानं तुस्तूर्षमाणस्याया सर्वेभ्यः कामेभ्या ऽया यः काम-येत वीरा म श्राजायेतेति । ४ ।

पाभानं तुस्द्वर्षमाणस्रोत्युकारो बाङ्जनकं तिस्तीर्षमाणस्रोत्यर्थः। पामानं जिघांसत दति यावत्। वीरः पुत्रः। यस्यैवं कामानुसारादनित्यं होमं वस्त्यति। पयसि तु नित्यः प्रतिषेकः॥

श्रमस्थि िंगा वा

**उदन्तीकत्य प्रतिषेक्यमधिश्रितमाचं वेत्यर्थः**॥

त्रद्येन त्वा चष्टुषावेष्ठ इति तृगेन ज्वलतावेष्ठते। ई।

हणेने।पग्रहीतेन इविरभिद्योतयन्नवेत्तते। श्रभिद्योतयति श्रभेवेनद्या-रयतीति श्रुतेः। हणाग्नेः प्रतिमर्गावचनाद्वम्गः॥

दे। इनसंशालनं सुव त्रानीय हरस्ते मा विनेपमिति तेन प्रतिषिञ्चत्यपां वा स्तोकेन। ७।

दोइनं चात्वते येन तदुदकं केवलं वादकलेशं सुवेणाचिपति॥

उद्भव स्थोदहं प्रजया प्र पशुभिर्भ्यासं हरस्ते मा विगादु चन्सुवर्गी से विकस्तिषु से विशेष राचयेति पुनरेवा वे-स्थान्तरितं रक्षा उन्तरिता अरातया उपहता स्थृ डिर्पहतं पापं कर्मापहतं पापस्य पापक्षतः पापं कर्म या नः पापं कर्म चिकीर्षति प्रत्यगेनस्च्छेति चिः पर्यप्त कत्वा घर्मी उसि रायस्योपविनिरिहार्जं हं हेति वर्त्म कुर्वन्प्रागुदा-सयत्युदक् प्रागुद्ग्वा। ८।

पुनरेवेति पूर्ववन्तृणेन ज्वलतेत्यर्थः। वर्त्वा सुर्वन् कर्षन्॥

न वर्म कराती खेके। ह।

उदृ द्योदास्यत दत्यर्थः ॥

इह प्रजां पश्चन्दं हेति निर्भूमी प्रतिष्ठाप्य सुध्यतक्षत

स्य प्रत्यूढं जन्यं भयं प्रत्यूढाः सेना श्रभीत्वरीरिति गार्हपत्ये ऽज्ञारान्प्रत्यूह्य।१०।

दति षष्टी कण्डिका।

देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इति सुक्सुवमादाय प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातय इत्याहवनीये गाईपत्ये वा प्रति-तप्यारिष्टो यजमानः पत्नी चेति संस्थ्य हिर्ण्ययष्टिर्-स्यस्तपनाथा स्रोता यज्ञानामित्यग्नि होचहवणीमिभि-मन्योमुन्नेष्यामि हथं देवेभ्यः पायना यजमानमिति सायमाह। श्रोमुन्नयामीति प्रातः।१।

श्ववरेष्याग्निहाचं यचोत्रयनिमच्छन्ति तच चिः प्रतिष्ठापयति । सुक्सुवयोरादानमन्त्रस्थाद्यन्तिः एकलिङ्गलात् । प्रतितपनमंमर्भने तु तन्त्रेण विभवलात् ॥

इविदेवानामिस मृत्योमें ऽभयं खिस्त मे ऽस्त्वभयं मे ऋस्तित्युपांश्रक्षोमुन्वयेत्युचैरनुजानाति। श्रपचारे यजमानस्य खयमात्मानमनुजानीयात्। २।

श्वपचारेा ऽमंनिधिः। श्रनेनैव न्यायेन खयंहासे ऽप्यात्मानुज्ञा यजमानस्य व्यास्थाता भवति॥

उचीयमान उभी वाचं यच्छत आ हे।मात्। ३।

गेतः ॥

#### न चाभिमीलते तिष्ठति च यजमानः। ४।

नाभिमीलते न मीलयेचनुषा हामात्तिष्ठति च। खयंहामे ऽपि तिष्ठनेवान्त्रयति। श्रामीन दत्यपरं विवाधमान श्रार्तिज्यं बलीय दति न्यायात्॥

उन्नीत उपविशति। ५।

गत:॥

### चतुरुन्नयति । ई ।

चतुरवित्तन इति श्रेषः पञ्चमं जमदशीनामित्युत्तरचवचनात्॥

यं कामयेत पुचाणामयस्ध्रयादिति तं प्रति पूर्णमु-न्नयेत्। ७।

यजमानपुत्राणां मध्ये यतममध्यर्यः कामयेतायम्हद्भिशीनः स्यादिति तं प्रति पूर्णसुत्रयेत्स कथिते। भवति। तत्समानस्यानं सुविमतरेभ्यः पूर्णसुत्रयेदित्यर्थः॥

यदि कामयेत ज्येष्ठते। ऽस्य प्रजार्धका स्यादिति पूरण प्रथममुन्नयेत्तत जनतरमूनतरम्। कनिष्ठत इत्येतिहिप-रीतम्। सर्वे समावदीया इति समम्। ८।

श्रय यदि च्येष्टोच्येष्ठ च्हद्धः स्थादिति कामयेत तदा प्रथमादारभ्य क्रमात्स्रुवान्द्रासयेत्। यदि पुनः कनिष्ठःकनिष्ठ इति तदा प्रथमादा- fi ₹

P

तदा मदीन्समानुत्रयेत्॥ सर्वे चैते ऽध्वर्थीर्यजमानाभिप्रायं विदुषः कामाः तत्काम्यवात्कामानां यथोक्तं याजमाने कामानां कामन-मिति॥

यथापलमां नित्ये कल्प उन्नयति । ८। कामाभावे यथासंभवसुन्नयति ॥

इति सप्तमी किएडका।

श्राये च त्वा पृथियो चेानयामीति प्रथमं वायवे च त्वान्तरिक्षाय चेति दितीयं सूर्याय च त्वा दिवे चेति तृतीयं चन्द्रमसे च त्वा नक्षचेभ्यश्चेति चतुर्थम्।१। चन्नयतीयाचयः। उत्तरतः खाखाः खुत्रमासाचेत्वाश्वलायनः॥

त्रज्ञस्य त्वौषधीभ्यश्चेति पञ्चमं जमद्ग्रीनाम्।२।

भूरिडा भुव इडा सुवरिडा करदिडा पृथगिडेति वा प्रतिमन्त्रम् । ३ ।

श्रवापि जमदग्नीनां पञ्चमे। मन्तः॥

पश्चमी यच्छेत्यपरेण गार्हपत्यमुन्नयनदेशे ऽभितरां वा सादियत्वा गार्हपत्ये इस्तं प्रताप्य संस्रणति सजूदेंवैः सायंयावभिः सायंयावाना देवाः स्वस्ति संपारयन्त पश्चिमः संप्रचीय प्रजां हं हेति सायम्। सजूदें वैः प्रात-याविभः प्रातयावाणा देवाः खस्ति संपार्यन्तु पशुभिः संप्रचीय प्रजां हं हेति प्रातः। ४।

श्रभितरामिति मंनिकर्षे गार्डपत्यस्थेत्यर्थः। संद्याति सुगातम्। स्थानीगतं चेति कन्यान्तरकाराः॥

दशहोचा चाभिष्यय पालाशीं समिधं प्रादेशमा-चीमुपरि धारयन्गाईपत्यस्य समयाचिईरति। ५।

समयार्चिः ऋर्चिषः समीपेन। तथा समिधं सुचं चाध्यधि गार्हपत्यं इत्वेत्यायनायनः॥

उर्वन्तरिक्षं वीचीत्युद्दवति । ६ ।

उट्टवित गच्छति॥

उद्दवन्दशहोतारं व्याचष्टे। ७।

व्याच्ये जपति ॥

समं प्राणैईरति। ८।

समं नामिकया हरतीलार्थः॥

खाहामये वैश्वानरायेति मध्यदेशे नियच्चति। १।

विहारस्य मध्यदेशे निग्टहाति ॥

वाताय त्वेत्युज्जृह्णाति । १०।

हर्प

fin

से।

ल

उपप्रेत संयतभ्यं मान्तर्गात भागिनं भागधेयात्सप्त-र्षीणां सुक्रतां यच खेाकस्तचेमं यज्ञं यजमानं च धेद्युप प्रत्मपुष सूर्भवः सुवरायुर्मे यच्छेत्यपरेणाद्यवनीयं दर्भेषु सादयति । ११ ।

पूर्वचापरच च कूर्चे साद्यतीति बौधायनः ॥

दत्यष्टमी कण्डिका।

इति दितीयः पटलः॥

श्रव ब्राह्मणे रोद्रं गवि वाययसुपसृष्टमित्यादिनाग्निहोत्रद्रव्यस्थात्य-त्तिप्रसत्या हे। मादवस्थाविशेषाणामनेकदेवतासंबन्धप्रदर्शनेनाग्निहोत्र-स्तुतिसुत्वा यद्भिसुद्धरति वसवस्तर्द्धिग्नित्यादिनाह्वनीये ऽपि तथा कतम्। तदिदानीं स्वनकारा दर्शयति ॥

यस्यामावृद्धियमाणे ह्रयते वसुषु हुतं भवति। निहिता धूपायञ्छेते रुद्रेषु। प्रथममिधामचिरालभत त्रादित्येषु। सर्व एव सर्वण इधा त्रादीप्तो भवति विश्वेषु देवेषु।
नितरामचिरुपावैति कोहिनीकेव भवतीन्द्रे हुतं भवति।
त्रात्रारा भवन्ति तेभ्यो ऽङ्गारेभ्यो ऽचिरुदेति प्रजापतावेव। शरो ऽङ्गारा त्रध्यूहन्ते तता नीकोपकाशो
ऽचिरुदेति ब्रह्माण हुतं भवति। १।

बस्ताग्नावुद्धियमाणे ह्रयत दति यद्धोमार्थमुद्धियते वसुषु इतं भवतीत्युद्धरणावस्त्रास्तिः श्रन्थयोद्धियमाणे हे। मार्गभवात् । येस्ताह्वनीयायतनस्त्रोपिर श्रियमाण दित व्यास्त्रातं तैर्भूर्भुवः सुवसृद्धियमाणे दृत्युद्धियमाणमभिमन्त्रयते यस्त्राग्निस्द्धृत दत्याद्यपि तथा व्यास्त्रात-व्यम् । दत्यास्तां तावत् ॥ श्रयोक्तरे अवस्वाविभेषाः । से। अयसुद्धृतो अग्निरायतने निहितः सधूमः भेते । ततः प्रथमं काष्टमिर्फिट्छाति । ततः सर्व एवेशः सर्वप्रदेभेष्यादीशो भवति । तता अर्चमं काष्टमिर्फिट्छाति । ततः सर्व एवेशः सर्वप्रदेभेष्यादीशो भवति । तता अर्घमं काष्टमिर्फिट्छोते । ततः सर्व एवेशः सर्वप्रदेभेष्यादीशो भवति । तता अर्घमं सम्मना स्वस्त्रोण अर्चेश्वामापद्यन्ते । ततस्त्र तेभ्यो नीलप्रकाभो अर्चेश्वादेतीति ॥ तत्र स्टेश्वादित्येष्वित्यादीनामिप इतं भवतीत्यनुषङ्गः । तद्कं भवति यदेवमनेकिविधावस्त्राश्वयभ्यते अग्ने ह्वयते तस्त्रवंस्त्रवे देवतास् इतं भवतीति । स्रष्टश्वायमर्था ब्राह्मणे यथा वसुषु स्ट्रेष्वादित्येष्वित्यादि ॥ श्रय होमार्थमवस्त्राविधं दर्भयित ॥

यदङ्गारेषु व्यवशान्तेषु खेलायदीव भाति तद्देवाना-मास्यं तस्मात्तवा होतव्यं यवास्ये ऽपिद्धात्येवं तदिति विज्ञायते । २ ।

श्रवस्थेयं दर्भपूर्णमामयोरेव व्याख्याता तचापि नित्या च। तथादरश्च दर्भिता ऽस्था देवतास्थलवचनात् ॥

विद्युद्सि विद्य मे पाम्नानम्तात्सत्यमुपैमीति हेाध्य-नप उपस्पृश्य पालाशीं समिधमाद्धात्येकां दे तिस्रो वा । ३ । <sub>इहर्</sub> उ घींग प्रका

प्रतः सार पूर्वः है। खित्रियनेन है। खनुपसुभेदिति ब्राह्मणं व्याचिष्टे से। ऽयं तत्र काले। विविचित दति। पुनःपानाभवचनात्मवाः पानाम्यः। तथा सर्वासा-मिष सुचा धारणसुन्नं हिरण्यनेभिना यथैकां दे तिस्रो वे।परिष्टा-म्सुग्टण्ड उपसंग्रहोति॥

एषा ते अग्ने समिदित। हिरण्ययं त्वा वंशं स्वर्गस्य खेाकस्य संक्रमणं दधामीति दितीयाम्। रजतां त्वा हिरतग्भीमग्निज्योतिषमश्चितिं कामदुघां स्वर्णां स्व-गीय खेाकाय राचिमिष्टकामुपद्धे तया देवतयाङ्गि-रस्वडुवा सीदेति सायं तृतीयाम्। हिरणीं त्वा रजत-गभा स्वर्यज्योतिषमश्चितिं कामदुघां स्वर्गाय खेाकायाहरिष्टकामुपद्ध दित प्रातः। ४।

गत: ॥

इति नवमी कण्डिका।

सिमधमाधाय प्राख्यापान्य निमीस्य वीद्य हुत्वा ध्यायेद्यत्कामः स्यात् । १ ।

प्राणनसुच्छासे। ऽपाननं निश्वासः। यत्कामः खाद्यजमानसद्ध्वर्धु-र्ष्ट्यायेद्यया पुत्रो ऽखास्बित्यादि॥

इला महद्भिवीक्षते। २।

ज्ञला तदेव ज्ञतं महङ्ग्यिष्ठमभिवीचत रत्यर्थः। श्रथवा पूर्वाज्ञत्यर्थं प्रमादाक्यहङ्ग्ला तदेवाभिवीचेत प्रायश्चित्तार्थमित्यर्थः॥

श्रादीप्तायां जुहाति ख्यावायां वा यदा वा समती-तार्चिर्लेलायतीव। धूपायत्यां ग्रामकामस्य ज्वलत्यां ब्रह्मवर्चसकामस्याङ्गारेषु तेजस्कामस्य। १।

मिधस्वाद्यान्तिस्रो ऽतस्था नित्याः शेषाः काम्याः। तत्र ग्याता ग्यामीस्रता। व्याख्यातः शेषः॥

ह्यङ्गुले मूलात्सिमधमिस जुहाति। ४। मिनधमिस मिनिधि॥

श्रभिकामं सायं जुहेात्यवकामं प्रातः। ५।

श्रिधिं प्रति कान्वा सायमग्रेः प्रतीपं कान्वा प्रातः ॥

उभयच वाभिक्रामम्। ६।

गतः ॥

सूर्भुवः सुवरिति हे। खञ्जपति । ७।

हायनिति पुर्वचनमवायक्तर्येरप्यवायार्थम्॥

श्री अर्थे। तिर्धीतिरिक्षः खाहेति सायमि प्रहानं जुहे। ति। स्र्या ज्योतिर्धीतः स्र्यः खाहेति प्रातः। ८।

गतः ॥

हाय

要要を

विर्दा

मपि हसुरः

1

स्रोप स्रोप

रु। गीः

रस् गर्भ

खे।

गतः

ध्य

प्रा र्ध्य संस्ष्टहोमं वामिज्यीतिज्यीतिः स्रयः खाहेति सायम्। स्रयी ज्योतिज्यीतिरिमः खाहेति प्रातः। १। कुर्यादिति भेषः। संस्ष्टेन मन्त्रेण होमः संस्ष्टहोमः संस्र्टाभां देवताभां वा॥

इषे त्वेति सुङ्गुखादवाचीनं सायं खेपमवमार्छ्युर्जे त्वेति। जर्ध्व प्रातः। १९।

त्रवाचीनमग्रादारभ्या विलात्। तदिपरीतमूर्ध्वम्। तष्डुलादिभिर्देशिसे पार्श्वता मार्जनं सामर्थात्॥

श्रीषधीभ्यस्वौषधीर्जिन्वेति वर्हिष केपं निम्रज्य वर्चे।

मे यन्केति सुचं साद्यित्वाग्ने यहपते मा मा संतापीरात्मनम्तमधिष प्रजा ज्योतिरदर्थेन त्वा चक्षुषा
प्रतीश्च इति गार्हपत्यं प्रतीक्ष्य सूर्भुवः सुवरित्युत्तरामाहतिं पुर्वार्धे समिधि जुहोति तृष्णीं वा। ११।

पूर्वार्धे उग्नेः समिधि जुहाति ॥

न समिद्भिहोतवा इत्येके। १२।

्न समिद्भिहे।तथोत्तराज्ञतिः। तदापि पूर्वार्ध एव हे।मः॥

इति दशमी कण्डिका।

वर्षीयसीमुत्तरामाहृतिं हुत्वा भूया भक्षायावशि-नष्टि। १।

पूर्वाङतेभूवसुत्तराङतिः तता ऽपि भ्रवान् भन्नार्थः भेषः ॥

यं कामयेत पापीयान्स्यादिति भृयस्तस्य पूर्वं हुत्वा-त्तरं कनीया जुहुयात्। २।

कनीयो उन्पीयः॥

हुत्वा सुचमुतृह्य रुद्र म्डानाभेव म्ड धूर्त नमस्ते श्रस्तु पशुपते चायस्वैनमिति चिः सुचाग्निमुद्चमित-वस्गयति । ३।

ज्ञलेखेतद्संदेहार्थम्। श्रमित हि तिस्मिन्वचने उत्तरं कनीयो जुज्ज-याः सुचसुद्गृह्योत्यायन्यः प्रतीयते। श्रतिवलायति कमयति ज्वालाम्॥

पूर्वविद्योपमवस्टच्य प्राचीनावीती स्वधा पितृभ्यः पितृच्चिन्वेति दक्षिणेन वेदिं भूग्यां लेपं निस्टच्य प्रजां मे
यच्छेति सुचं साद्यित्वा दृष्टिरसि दृश्च मे पाषानमृतात्सत्यमुपागामिति हुत्वाप उपस्पृश्यान्तर्वेदि सुक्।
त्रयाङ्गुल्यापादाय पूषासीति लेपं प्राश्रात्यश्च्दं कुर्वनतिहाय दतः। ४।

पूर्ववत् पूर्वाङ्गतिवत्। प्राचीनावीतिवचनमिवस्मरणार्थं लेपमार्जनान्त-रकालार्थं वा। दिल्लेन वेदिमिति वेदिरेशो लच्छते वेद्यभावात्। ज्ञलाप उपस्पृथेति हेायन्नप उपस्पृथ्येत्यनेन याख्यातः। स्नर्नवैदि सुगिति क्रियाविशेषणं यथामार्वेदि सुग्भवति न लात्ता तथेत्यर्थः। वाक्यभेदेन वा योजना अन्तेवेदि सुग्भवति अथाङ्गुल्यापादायेति। अङ्गुल्या यया कथापि। अनामिकयेति तु कात्यायनः। अभन्दं कुर्वमुखभन्दमकुर्वेन्। अतिहाय दतः अतीत्य दन्तान्॥

श्रप श्राचम्यैवं पुनः प्राश्याचम्य वर्ष्ट् षोपयम्योद्ङ्वा-हत्योतमृष्य गर्भेभ्यस्वा गर्भान्प्रीणीस्त्राग्नेयं हिनः प्रज-ननं मे श्रस्तु दश्वीरं सर्वगणं खस्तये। श्रात्मसनि प्रजासिन पश्रसन्यभयसिन लोकसिन दृष्टिसिन। श्रिव्यः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पया रेता श्रस्मासु घेहि। रायस्पोषिमषमूर्जमसासु दीधरस्वाहेत्युद्ग्दण्ड्या प्रा-ग्दण्ड्या वा सुचाचामित। ५।

त्रपत्राचम्येति प्रास्याचम्येति चापां भचणविधिः न तु श्रीचार्थाचम-नानुवाद दति नेचिन्। वर्ष्टिषोपयम्य सुचाचामतीत्यन्ययः॥

द्रत्येकादगी किष्डिका।

# सौर्यं इविरिति प्रातर्भन्तं संनमति। १।

मोचे हिनिरित्येतसूर्यः प्रजामित्यस्थापि प्रदर्भनार्थम्। तथा सर्यः प्रजामित्येव बौधायनः। संस्वष्टहोसे चोभयं भवति यथाग्रेयं सौधं हिनिरिति॥

दिः खुचं निर्लिच्चाद्भिः पूर्यित्वोच्चिष्टभाने। जि-

न्वेति पराचीनं निनीयाचम्याग्रेणाइवनीयं दर्भेरिप्राची-चच्चणीं प्रश्वाचयति । २ ।

पराचीनमनाद्या सक्टदेवापे। निनीय तत श्राचामति न तु भच-णानन्तरम्॥

न मांसधौतस्य देवा भुज्जत इति विज्ञायते । इ ।
यद्धि पाचं मांसधौतं इसधौतं भवति तिस्मिन्संस्तं इविर्देवा न
भुज्जते । त्रातो दर्भेरेव प्रचालयेत् । त्रात एव वचनादन्यचापि इविधारणार्थानि पाचाणि न इस्तेन चालयितयानि ॥

त्रिक्षं सुचं पूरियत्वा सर्पेभ्यस्वा सपी जिन्देति प्रति-दिशं खुत्सिच्य सपीनिपपी सिका जिन्द सपेतरजना जिन्द सपेदेवजना जिन्देति तिसः सुच उत्सिच्य चतुर्थीं पूर-यित्वा पृथिव्याममृतं जुद्दोमि स्वाहेत्यपरेणा हवनीयं निनीय शेषं पत्या अञ्जली यहेभ्यस्वा यहा जिन्देति। ४।

निनयेदिति वच्छमाणेन संबन्धः। विभागेनोध्वेंसेको खुत्सेकः। स्वह-स्तेन भवति सुचा दुःशकलात्। तथोध्वीयामपि दिश्चि भवति पूर्ण-पात्रखुत्सेके तथादर्शनात्। स्वचः सुक्परिमिता श्रपः। पत्यनेकले श्रेषमञ्जलिषु विभन्य निनयति॥

यदि पत्नी नानुष्याहेवानीं पत्नीभ्या उमृतं जुहोमि खाहेति पत्यायतने निनयेत्। ५। Ħ वा

A

कु

5

I

I

7

T

Ą

न

ŧ

Ŋ

नान्यान्त्रान्वासीना स्थात् पूर्ववदनालसुकलादिना ॥

ऋपरं सुच्यानीय विपुषां शान्तिरसीत्युन्नयनदेशे निनीयाइवनीये सुचं प्रताप्य इस्ती ऽवधेया इस्ती वा प्रताप्य सुच्यवधेयः। ई।

श्रपरसुदकमिति भेषः। सुग्धस्तयोः प्रतापने विकल्पः। श्रवधानं च तत्राभयत्र इसस्वैत ॥

तयादगुहिश्रित सप्तर्षिभ्यस्वा सप्तर्षी जिन्विति। ७। तया तथा युनहस्तया सुचोदझुखस्तमूत्राणं सप्तभीनृहिम्य सुञ्चति सप्तर्षिभ्यस्वेति॥

> इति द्वादशी कण्डिका। इति हतीयः पटनः॥

अमे यहपते परिषद्य जुषस्व स्वाहेति सुवेण गार्ह-पत्ये जुड़े।त्येकां दे तिस्रश्वतस्रो वा । १।

श्राङतीरिति ग्रेषः। तास्र ग्रेषादेव खालीगताच्जुहाति द्रव्यान्तरा-वचनात्। तथैतसादेवाग्निहोत्रश्चेषादित्येव भारदाजः। ततञ्च श्रेष-कार्यलादामां न प्रयोजकलिमिति सिद्धं भवति॥

अप्रये ग्रहपतये र्यिपतये पुष्टिपतये कामायाना-बाय खाहेत्येतामेके समामनन्ति। २।

गतः ॥

समभ्युचयवदेवे । ३।

श्रीसानपत्ते दाभ्यां सक्टां हिना होमः॥

श्रमे ऽदास्य परिषद्य जुषस्व स्वाहेति सुवेणान्वाहा-र्यपचने जुहोत्येकां हे तिस्रश्वतसो वा । ४ ।

गत: ॥

अन्तपते उनस्य ना देहीति दितीयाम्। ५।

दिलादिकच्ये दितीयामनेन मन्त्रेण जुहाति। तता उन्याः पूर्वेण॥

श्रप्राय्य वापरयोर्जुहुयात्। ६।

श्राइवनीयहामानन्तरमेव वापराम्बोरपि जुड्डयात्॥

श्राहवनीये होमा नापरयाः। ७।

इदमपि कल्पान्तरम्॥

यदा हवनीये हत्वापरयार्जु हुया द्यथा स्वर्गा हो कात्प-त्यवरा हे ताहक्त दिति विज्ञायते । ८।

किमभौ निन्दितवादनादरणीय एवापराग्निहाम:। नेत्वाह ॥

सर्वे वा एते होमाथा आधीयन्ते। चतसो गाईपत्ये जुहोति चतसो उन्वाहार्थपचने दे आहवनीये। दश संपद्यन्ते। दशाखरा विराद्विराजा यज्ञः संमित इति बह्नचब्राह्मणं भवति। १। एवं होसी ऽपि शाखानारे श्रूयते। श्रती याथाकामी होमयोरिति भावः। बाङ्घ्ये लपराम्योश्चतस्वश्चतस्व श्राङ्घतया नियताः॥

दीदिहि दीदिदासि दीदायेत्येषे उग्न्युपसिमन्धन श्राम्नातः। १०।

सर्वेषामग्नीनासेष एवापसमिन्धने मन्तः ॥

दीदिहि दीदिदासि दीदाय दीद्यासं दीद्यखेति वा प्रतिमन्त्रम्। ११।

पञ्च वैते मन्त्राः पञ्चानामेकैकस्य न स्युः॥

यथाहितास्तेनानुपूर्वेगाहवनीयादा प्रक्रम्य । १२ । उपमिन्द्ध दति भेषः ॥

श्रमवेंद्यपा निनीय। १३।

गतः ॥

इति चयोदशी का एउका।

पूर्ववद्ग्रीन्परिषिच्चति। न धाराम्। १।

स्नावयतीति भेषः। ऋत एव प्रतिषेधाज्ञानीमः परिषेचनाङ्गं धारे-ति। तेन बज्जविदुद्धरणे ऽवीक् परिषेचनाङ्गवति ॥

श्रिपप्रिरमे स्वां तन्वमयाड् द्यावाप्रथिवी जर्जमसासु वेहीत्यमिहाचस्थाल्यां त्रणमङ्क्वानुप्रहर्ति। २। श्रिवाचिम्याधनार्थाद्वर्दिष एकं त्रणमादायाग्निहोत्रखाल्यामङ्काद्वनीये उनुप्रहरति ॥

सा ह्यग्निहाचस्य संस्थितिः। ३।

ढणप्रहारखेव स्तुतिरियम्। यथा दर्भपूर्णमासयोर्वेहिः प्रहरणेन संस्था भवत्येवस्त्रिवोचस्यापीति ॥

न बर्हिरनुप्रहरेत्। श्रमंस्थिता वा एष यज्ञी यद-ग्निहोचिमत्युक्तम्। ४।

शाखान्तरे तु न वर्ष्टिरनुप्रहरेदिति प्रक्तत्यासंस्थित दत्यादिनानुप्रहरणं निन्दिला तसान्नानुप्रहृत्यमित्युपसंहृतम्। त्रता वैकिस्पकं वृष्पप्रहर-णमिति भावः॥

श्रिप्ते । श्रिष्टा श्रितमिष्ठित्ये त्रुहोिम स्वाहेत्युनयनदेशे निनयति । श्रन्तवेदि वा । ५ ।

वृष्टिरित वश्च मे पामानस्तात्तत्वमुपागामम् श्रईत्यप श्राचम्य यजमाना उन्तर्वेदि मार्जयते उनादाः
स्थानादा भ्यासं यशः स्थ यशस्वी भ्यासं श्रहा स्थ श्रिहिषीयेति। ६।

त्राचम्य भचयिवा। त्रन्तेवि मार्जयते वेद्यां इखं प्रसार्थ तिसिन्नप त्रासिञ्चति। यदात्रवायनः इखे ऽप त्रासेचयते तत्रार्जनमिति॥

श्रापा ह श्लेषा प्रथमं संबस्व येन धता वरुणा येन

#### श्रतां यजुषा प्रतिषिच्वति । ३।

ततः प्रदतां सतीं पुनर्धजुषा हरस्ते मा विनेषमित्यनेन प्रतिषिञ्च-तीत्यर्थः॥

एवं मांसम्। ४।

गतः ॥

नाज्यं प्रतिषिज्ञति इरस्ते मा विनैषमिति। दे दभाग्रे प्रत्यस्यत्येनं वा। ५।

श्राञ्यं न प्रतिविद्यति तत्साने तु द्भीये प्रत्यस्वति॥

न द्थ्यधिश्रयति । श्वतं हि तन प्रतिषिच्चति प्रतिषिक्तं हि तदातच्चनेनेति विज्ञायते । ई ।

गतः ॥

#### एवं तर्खुलानादनं सामं च। ७।

एवं नाधिश्रयति न प्रतिषिञ्चतीत्यर्थः। श्रधिश्रयणप्रतिषेधादेवाप्रति-षेने सिद्धे पुनस्तत्पृतिषेधात्तते। उन्येषां श्रपणसहभुवां व्वस्तावेवणा-दीनामनिवृत्तिः। तथा च दथादि प्रक्षत्य भारदाजः यदन्यद्धिश्र-यणात्प्रतिषेचनादि सर्वे तिस्त्रयत दृति ॥

त्राञ्चेन तर्डुनैरोदनेन सेमिन वा जुहुयाद्यस्था-प्रतिषेक्यं स्थात् । ८ ।

यस तेजस्कामादेरप्रतिषेक उकः स एतेषामप्रतिषेक्याणामन्यतमेनैव

जुड्डयाच तु पयोचवामादिना प्रतिषेच्येण । तच लादिगुणकामा न भवन्ति ॥

त्राच्येन तेजस्तामः संवत्सरं जुहुयाद्दाद्शाहं वा। १।

फालंबेषुम्यं तु कालयोः कर्मवेषम्यादनुसंधातव्यम् ॥

न राजन्यस्य जुहुयात्। १०।

राजन्यस्वाग्निहोचनिषधे ऽपि गतश्रीलादाहवनीयो नित्या धार्यते ॥

हे। मकाले यहेभ्यो ब्राह्मणायानं प्रहिणुयात्तेना हैवास्य हुतं भवति । ११।

ग्रहेम्य द्रत्यनेन ग्रहे पाक्यतामत्रस्य दर्भयति। होमकाले ग्रहेभ्यो ऽपाक्तव्यानं ब्राह्मणाय प्रहिणुयात् प्रदिश्रेत्। उ हेति निपातससुदायः प्रसिद्धो । तेनैवास्य इतं भवति स होमप्रत्यान्ताय द्रत्यर्थः ॥

नित्यमग्न्युपस्थानं वाचियतव्यः। १२।

श्चान्यपृष्यानं तु मन्त्रमध्यर्थुणा नित्यं कालेकाले वाचयितयः॥

या व्रा सोमयाजी सत्यवादी तस्य जुहुयात्। १३। य एवसुभयगुणो राजन्यसस्य जुड़यादा। श्रयाग्निहोत्रस्य कर्वविक-स्थानाह॥

्त्रहरहर्यजमानः स्वयमित्रहोचं जुहुयात् । ११४१-श्रहरहर्नित्यं यजुमानः स्वयं जुहुयात् ॥

#### पर्वेिख वा। १५।

पर्वणि वा खयं जुड़यात्। श्रपर्वणि तु वच्छमाणो ब्रह्मचार्थादिरित्यर्थः। तथा चाश्वलायनः खयं पर्वणि जुड़यादृ विजामेक इतरं
कालिमिति। पर्वणि खयं जुड़यादपर्वणि लिनयम इत्यपरम्। तथा
च कात्यायनः खयं वा जुड़यादुपवमये नियम इति॥

ब्रह्मचारी वा जुहुयाद्वह्मणा हिस परिक्रीता भव-ति। श्रीरहोता वा जुहुयाद्वनेन हिस परिक्रीता भव-तीति बह्वचब्राह्मणम्। १६।

त्रह्मचार्यवान्तेवासी ग्रह्मते ब्रह्मणा हि स परिक्रीत इति लिङ्गात्। बौधायनञ्चाह पुत्रो उन्तेवासी वेति। यो उन्याधेय एवर्लिक्कोन परिन्ग्रहीतः स चीरहोता धनेन हि स परिक्रीत इति लिङ्गात्। हारीत- खाह यो उत्थाग्रीनाधने स चीरहोतेति। दयमप्येतद्यक्तमाञ्चलायनके यथा ऋतिजासेक इतरं कालमन्तेवासी वेति। तथोरन्यतरा जुड़- यात्॥ अपर्वण्यीत्यपरं अविशेषाच्हाखान्तरीयविधिलाच। तत्र प्रथमे। वाश्रव्हो वैचित्रार्था यजमानेन सह विकल्पार्था वा

दति पञ्चदश्ची कप्छिका । दति चतुर्थः पटलः ॥

्ट्रत्रग्युपस्थानं व्याखास्यामः । १ ।

प्रति. कारप्रदर्भनं सुखग्रहणार्थे ऋग्नुपस्थानवद्च समिध दत्यादी यस्य तेनमेंसंप्रत्यवार्थं च॥ उपतिष्ठत इति चाद्यमान त्राह्वनीयमेवापतिष्ठेत । वचनादन्यम् । २ ।

श्रस्मिन्नधिकारे श्रविशेषितायासुपस्थानचोदनायासाइवनीयसेवे।पति-ष्ठेत । वचनात्त्रन्यं गार्हपत्यादिकम् ॥

उत्तरामहृतिमुपात्थाय कवातिर्यक्तिःवापतिष्ठेत । ३।

उत्तरामाज्ञितसुपेात्याय उत्तरामाज्ञितं प्रत्याद्वनीयसमीप अत्या-चेत्यर्थः । कवातिर्यङ्गीषित्तर्यञ्जुखः सन्नियं प्रत्यपीषदिभसुद्धः खित इति यावत् । ऋषोपेत्यानवचनादन्यचासीनस्वोपस्थानिधावासीन एवापितष्ठते ॥

उपप्रयन्तो ऋध्वरमिति षड्भिः। ४।

श्राइवनीयसुपतिष्ठत इति भ्रेषः ॥

त्र्यमीषामाविमं सु म इति सप्तम्या पूर्वपश्चे । ऐ-न्द्राग्न्या सप्तम्यापरपश्चे । ५ ।

ऐन्द्रान्या उभा वामिन्द्रामी दत्यनया प्रकरणात्। तत उभा वामिन न्द्रामी दत्येन्द्रामीत्येव सत्याषाढः। तस्मात्पूर्वासु षट्सु पठिता भैव पुनरावर्तनीया॥

द्धिकाव्णा श्रकारिषमित्युभयवाष्टम्या । ६ । उभयवोभयोः प्रवयोः ॥

ममाग्ने वर्ची विह्नवेष्वस्विति चतसः पुरस्तादग्नीषे।-मीयायाः पूर्वपश्चे। तथैन्द्राग्न्या अपरपश्चे। ७। मप्तम्याश्च पुरस्ताचतस्व एता उपस्थानाश्चीः स्युरित्यर्थः। जपार्था एता नेपस्थानाश्चा इति केचित्। तदयुक्तं उपस्थानाधिकारात् प्रातरवनेके चतस्वो उग्नीषोमाविमं सु म इत्येषेत्यचोपस्थानार्थताया व्यक्तलात् ममाग्ने वर्चा विद्ववेव्यस्त्तित चतस्वो जपिलेति कचिद्विश्चे- सप्तर्थनाच। तथा चतस्रभिरूपतिष्ठेतेत्येव सत्याषाढभारदाजौ॥ तच लादितः षड्भ्यो उनन्तरमेताञ्चतस्व ज्ञ्चा ततो उग्नीषोमीये- द्राम्यौ पचवग्रादेकादस्यौ नियम्येते। ततो दिधकाव्य इति दादस्ये- त्यनुक्तिः पर्यनुयोज्या विचिचलात्यूचिकयायाः॥

श्रम श्रायूंषि पवस इति षड्भिः संवत्सरेसंवत्सरे सदा वा । ८ ।

प्रतिसंवत्यरं सङ्घत्यञ्चदेताभिराद्यनीयसुपतिष्ठते। सदादरद्देश ॥

पवमान हवीं वि वा संवत्स रेसंवत्स रे निर्वपे देतासां स्थाने । १।

श्रथवा नैताभिरूपतिष्ठेत किंतु प्रत्यासायलेन संवत्सरे पवमानस्वीं वि समानतन्त्राणि निर्वपेत्॥

श्रायुदी श्रम इति सिडमा चिचावसीः । १० । चिनावसमन्देन तदादिमन्त्री खच्यते । श्रायुदी हत्यादि चिनावसी स्वस्ति ते पारमभीयेत्यन्तो मन्त्रः । पूर्वमन्त्रचतुष्टयं सिद्धसुपस्थाने । न तत्र कश्चिदिभेष हत्यर्थः ॥

चिश्चिचावसुना सायमुपित छते। चिर्वाग्वसुना प्रातर्वाग्वसे। स्वस्ति ते पार्मशीय। ११।

इतिकरणो उन्ते द्रष्टवः। इत्यर्वायमुना प्रातरिति। अर्वायमुवचनं च प्रमङ्गात्पातरवनेकार्धे न लिसक्तिवोपस्थाने प्रातर्विभेषप्रदर्भनार्थम्। सार्थकाल एवास्य नियम इत्यमाणलात्। तथा अर्वायसो स्वस्ति ते पारमभीयेति प्रातः प्रातरवनेक इत्येव भारदाजः॥

द्यानास्वा शतं हिमा द्रत्युपस्यायेत्थानास्वा शतं हिमाः। श्रग्नेः समिदस्यभिशस्या मा पाहि सेामस्य समिद्सि परस्या म एधि यमस्य समिद्सि सत्योभी पाहीति चतसः समिध एकैकस्मिनाधाय सं त्वमभे स्वर्यस्य वर्चसागया द्रत्यनुवाकशेषेणोपस्थाय वयं सेाम व्रते तव मनस्तनूषु विभ्रतः प्रजावन्तो श्रशीमहीति मुखं विस्षष्टे। १२।

द्रश्वानास्त्रेत्यनया सप्तपदयची प्रथममाद्द्यनीयसुपखाय पुनर्नयाप-रैश्च चिभिर्यनुभिरेकैकचाग्नी चतस्रश्वतस्वः समिध त्रादधात् ॥

इति घोडशी कण्डिका।

संप्रशामि प्रजा ऋहमिति यहान्प्रेश्चते । १ । यहमेव यहाः ॥

श्रमः खामो वा भक्षीयित गेष्ठमुपतिष्ठते। २। गोषमूहो गोष्ठं न तु गोखानं श्रमो वा भन्नीयित लिङ्गात्॥ रेवती रमध्वमित्यन्तराग्नी तिष्ठञ्जपति। ३। गतः॥

संहितासि विश्वरूपीरिति वत्समभिस्याति। ४। वत्सं यं कंचिदभिस्यात्यविशेषात्। श्रश्निहोत्र्या वत्समित्येव तु बौधायनः॥

संहितासि विश्वरूपेति वत्साम्। ५ । तेनैव वत्सामणभिद्यपति। विश्वरूपेति तः विकारः॥

भुवनमिस सहस्रपाषं पुषेति वा वत्सम्। ई।

वसमिति वचनान्न वत्सायामयं मन्त्रः॥

उप त्वामे दिवेदिव इति तिस्टिभिगीयचीभिगीई-पत्यमुपतिष्ठते ऽमे त्वं ने। श्रन्तम इति चतस्रिश्च दि-पदाभिः।७।

गायचीभिर्दिपदाभिरिति ब्राह्मणानुकरणार्थं तद्याख्यानार्थं वा ॥

स ने। वेाधि श्रुधी इवसुरुष्या गे। श्रघायतः सम-स्मादित्येषा चतुर्थी भवति । ८ ।

दिपदेति ग्रेष: ॥

ं जर्जा वः पर्ध्याम्यूर्जा मा पर्ध्यतेति यहान्ग्रेक्षते पश्चन्वा। १.।

गतः ॥

महि चीणामवा ऽस्तु द्युश्चं मिचस्यार्यम्णः। दुरा-धष वरुणस्य॥ निह तेषाममा चन नाध्वसु वार्णेष्ठा। ईग्ने रिपुरघशंसः॥ ते हि पुचासे। त्रदितेम्हर्दिर्यच्छ-न्यजसम्। वि दाशुषे वार्याणीति प्राजापत्येन त्रचे-नापतिष्ठते।१०।

त्राह्वनीयसिति शेषः॥

यं कामयेत स्वस्ति पुनरागच्छेदिति तमेताभिरन्वी-स्वेत । स्वस्येव पुनरागच्छतीत्ययज्ञसंयुक्तः कल्पः । ११ । यो उन्यं प्रवत्यन्तं कामयेत ज्ञनामयमेवायं पुनरागच्छेदिति च तं प्रस्थितमेतेन व्येनान्वीचेत च स्वस्थेव पुनरागच्छित । चर्वार्थञ्चायं कन्यो न यजमानस्थैवेत्यर्थः ॥

मा नः शंसे। अरुषो धूर्तिः प्रगङ्गर्त्यस्य। रक्षा गो ब्रह्मणस्पते॥ ये। रेवान्ये। अमीवहा वसुवित्पृष्टि-वर्धनः। स नः सिषक्तु यस्तुरः॥ परि ते दूडभा रथे। ऽस्माँ अश्वीतु विश्वतः। येन रक्षसि दाशुषः। १२।

इति सप्तदशी किष्डिका।

तत्सवितुर्वरेखां सामानं खरणं मिचस्य चर्षणीधृतः प्रस मिच कदा चन स्तरीरिंस कदा चन प्रयुच्छिसि परि त्वाग्ने पुरं वयमित्युपस्थाय।१। श्राहवनीयमिति शेषः॥

निस्दे। ऽसि न्यहं तं स्यासं या ऽस्मान्देष्टि यं च वयं दिषा इति दक्षिणस्य पदः पाष्ण्या निस्द्रीय। यदि पापीयसा स्पर्धेत। प्रभूरिस प्राहं तमिभ्यूयासं या ऽस्मान्देष्टि यं च वयं दिषा इति दक्षिणतः पदे। निय-क्लीयायदि सहभेन। अभिभूरस्यभ्यहं तं भूयासं या ऽस्मान्देष्टि यं च वयं दिषा इति प्रपदेन यदि श्रेयसा। । २।

काम्यो अयं प्रयोगः। यदि पाणीयमात्मना हीनर्द्धना स्वर्धेत न किलायमसन्तुन्धः स्वादिति तदा दिवणस्य पदः पाण्छा पश्चिमभागेन निम्दद्रीयात् निपीडयेङ्गूमिम्। यदि सदृष्येन स्वर्धेत कयं किलायं मम तुन्धः संदन्त इति दिचणस्य पदा दिचणतः दिचणेन भागेन निग्टह्रीयात् निपीडयेत्। यदि श्रेयमा स्कीतर्द्धिना स्वर्धेत धिगयं मदिधकः पाप इति प्रपदेन पादाग्रेण निग्टह्रीयात्। एवं क्रते सस न्यकृता भवतीति भावः॥

पूषा मा पशुपाः पातु पूषा मा पथिपाः पातु पूषा माधिपाः पातु पूषा माधिपतिः पात्विति लेकानुपस्थाय प्राची दिगमिदेवतामिं स ऋच्छतु या मैतस्यै दिशो ऽभिदासति। दक्षिणा दिगिन्द्रो देवतेन्द्रं स ऋच्छतु या मैतस्यै दिशो ऽभिदासति। प्रतीची दिक् सोमो देवता सोमं स ऋच्छतु या मैतस्यै दिशो ऽभिदासति। उदीची दिङ्मिचावरुणी देवता मिचावरुणी स ऋच्छतु या मैतस्यै दिशो अभदासित। जधी दिग्हहस्पतिदेवता वहस्पतिं स चरच्छतु या मैतस्यै दिशो ऽभिदासति। इयं दिगदितिर्देवतादितिं स ऋच्छतु या मैतस्यै दिशो ऽभिदासतीति यथालिङ्गं दिश उपस्थाय। ३।

दूल्य हादगी कि खिका।

अग्रीनुपसमाधाय धर्मा मा धर्मणः पातु विधर्मी मा विधर्मणः पालायुष्ठ प्रायुष्ठ चक्षुष्ठ विचक्षुश्र प्राङ्चावाङ्चारुग उरुगस्य ते वाचा वयं सं भक्तेन गमेमहीत्युपस्थायाम त्रायूंषि पवस दत्यामिपावमा-नीभ्यां गार्हपत्यमुपतिष्ठते । १।

लोकोपस्थानमेकेकस्थिकेन मन्त्रेणैकलिङ्गलात् । चतुर्था विकल्पार्थः। उपसमाधानं काष्टेरपसमिन्धनम्। धर्मा नेत्याद्वनीयस्थापस्थानम्॥

अग्ने ग्रहपत इति च। पुचस्य नाम ग्रह्णाति तामा-शिषमाशासे तन्तव इत्यजातस्य । त्रसुषा इति जातस्य

व्याखाता ऽयं याजमाने ॥

यितंचाग्निहोची कामयेत तद्ग्रीन्याचेत। उपैनं तनमतीति विज्ञायते। ३।

श्रम्युपस्थानान्ते यजमाने। ऽभिमतमर्थमग्नीन्याचेत। से। ऽर्थे। ऽस्य स्वयमागच्छति। एवसुपस्थानसुक्षा तस्थानित्यत्वमपि दर्शितं ब्राह्मणे। तदिदानीं दर्भयति॥

### उपखेया ऽमीइने पिखेया इत्युक्तम्। ४।

ब्राह्मणे ऽष्णुपख्येयो ऽग्नीने पर्छया इति विचार्योपस्थानं ताविनि-न्दिला तस्मान्ने पर्छय इति निषिध्य तत उपस्थानं प्रश्नं सापुरः सरमुक्तं तस्मादुपख्येय इति। ते वैं विचितप्रतिषिद्ध सुपस्थानं वैक ल्पिक सिति भावः। श्रथोपस्थानक ल्पे ऽपि सायसे वे । प्रश्नोपस्थानं न प्राति रिद्युक्तं ब्राह्मणे। तदपि दर्भयति॥

#### नक्तमुपतिष्ठते न प्रातः। ५।

एवं च यथोकमेतदुपखानं न प्रातःकाखे खभ्यत दति सिद्धं भवति । श्रत एव चोत्तरस्मिन्कच्ये सायंप्रातरिति वच्छति । सुयकं चैतत्मृत्रान्तरेषु यथैवमेव सायंसायसुपतिष्ठेतेत्यादि ॥ श्रथ श्राखान्त- राभिप्रायेण याजमानान्तरस्थापि प्रातनिवृत्तिं दर्भयति ॥

न प्रातर्ग्रिसुप चनावरे। हेन प्रातराहिताग्रिश्चन मन्येतेति वाजसनेयकम्। ई।

चनेति निपाता उपर्थे। प्रातरियमिप नेपगच्छेत्। श्राहिताियर-स्नौत्यपि न मन्येत च। का कथा याजमानेव्वित्यर्थः॥

भूर्भुवः सुवः सुप्रजाः प्रजया भूयासं सुवीरे। वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुपेषः पोषैरित्येवापतिष्ठेतेति वाजसने-यकम्। भतुं वः शकेयं श्रद्धा से मा व्यागादिति वा।७। दमाविष कच्यी सार्यकालिकावेव उत्तरत्र सार्यप्रातर्यहणात्। एव-कारः सर्वेतरोपस्थानतन्त्रनिष्ठत्यर्थः ॥

## वात्सप्रेगीव सायंप्रातरुपतिष्ठेतेत्वेको । 🗲 ।

वात्मप्रं दिवस्परीत्यनुवाकः स्वचन्नाह्मणप्रसिद्धेः। तच सायंप्रातर्ग्यच्णा-त्यातरिप प्रातर्वनेकेन विकन्पते। पूर्ववदेवकारार्थः। यदा सायस्-पस्थानं वात्सप्रेण तदा प्रातरिप तेनैवेत्येवकारार्थं दत्यपरम्॥

## गोवूक्तेनाश्वहक्तेन वा। १।

गोवू तिना दृष्टं साम गोवूतं श्रश्चस्न तिना दृष्टं सामाश्वस्ततं तथा क्रन्दोगप्रसिद्धेः । तथोश्चाद्यमाग्नेयं सौर्यमितरत्। श्रतः सायंप्रातर्यव-तिष्ठेते । गोवूतमा गावा श्रग्मित्यनुवाकशेषः । षकारण्कान्दसः । यदकन्द दत्यनुवाका ऽश्वस्त्रकामित्यन्य ॥

> द्रत्येकोनविंशी कण्डिका। दति पञ्चमः पटलः॥

#### प्रातर्वनेकेन प्रातरुपखेयः।१।

प्रातरवनेको नाम प्राखान्तरीयसुपखानं प्रातःकालसंबन्धात् इस्ता-वनेजनसंबन्धाच । तेन प्रातस्पखेयो ऽग्निर्न सायम् ॥

अधित्रित उनीयमाने वा मसाग्ने वची विह्नवेष-स्वित चतसी जिपलापां पते ये। ऽपां भागः स त एव प्रतिषिक्ता अरातयः प्रतिषिक्ता अरातयः प्रतिषिक्ता श्ररातय इति चिर्भूमी प्रतिषिच्य कालाय वां जैचियाय वामौद्गेन्नियाय वामनाद्याय वामवनेनिने सुक्रताय वाम्। इदमहं द्रद्मन्यां निष्कावयामि भातव्याणां सपत्नानामचं भूयासमुत्तमः। ऋषां मैचादिवोदकमि-ति इस्ती प्रश्लाख्य श्रियं धातमीय धेहि श्रिया माधि-पतिं कुरु। विशामीशाना मघवेन्द्रो मा यशसा नय-दिति जिपत्वा \* यर्थेष्टा देवज्ता वीडु छपयजमानीः। श्रापे। मलमिव प्राणिजनसात् शपया श्रधी रयाचम्ये-न्द्रियावतीमद्याहं वाचमुद्यासं दीर्घप्राणा ऽच्छिना ऽद्यो गापाः। अजसं दैव्यं ज्योतिः सौपर्णं चक्षः सुश्रुता कर्णी देवश्रुता कर्णी केशा वर्ष्टिः शिखा प्रस्तरा यथा-स्थानं कल्पयध्वं शं हृदयायादे। मा मा हासिष्टेति यथालिङ्गमङ्गानि संख्या। २।

इति विंग्री किप्डिका।

वर्ची ऽसि वर्ची मिथ धेच्चायुक्तदायुःपत्नी स्वधा वो गेप्यो मे स्थ गेपायत मा रक्षत मात्मसदे मे स्थ।

<sup>\*</sup> thus according to the MSS., corrupted from Atharva Veda 2. 7. 1.

मा नः कश्चित्रधान्मा प्रमेषाद्युप प्रत्नमुप सूर्भुवः सुव-रायमें यच्छतेति सर्वानुपस्थायात्तरेणानुवाकेना हवनीयं घमी जठरावादं मामदासिज्जने कुरुतमवादा ऽहम-द्यासिम्जिने सूयासमनदादः स या उस्मान्देष्टि। कवी मातरिश्वाना पशुमन्तं मामद्यासिन्जने कुरुतं पशुमा-नहमदासिम्जने भृयासमपशुः स ये। ऽस्मान्देष्टि। यमा-क्रिरसा यशस्विनं मामदासिम्जिने कुरुतं यशस्यहम-द्यासिम्जने भूयासमयशाः स या ऽस्मान्देष्टि॥ अग्ने या ना अन्ति शपित यश्च दूरे समाना अमे अरगा दुर-स्यः। वैश्वानरेण सय्जा सजाषास्तं प्रत्यच्चं संदद्ध जातवेदः ॥ अग्ने यत्ते ऽचिंस्तेन तं प्रत्यर्च या उसान्देष्टि यं च वयं दिष्मो ऽम्ने यत्ते भ्राचिस्तेन तं प्रतिभोच या ऽस्मान्देष्टि यं च वयं दिष्मो उम्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति-तप या उस्मान्देष्टि यं च वयं दिश्रो उम्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रतिहर ये। ऽस्मान्देष्टि यं च वयं दिष्मो ऽम्ने यत्ते तेजस्तेन नं प्रतितितिगिध ये। उस्मान्देष्टि यं च वयं द्विषाः। १।

द्रत्येकविंशी कि खिका।

अग्ने रचां पते नमस्ते रचे रचं मयि धेहि। अर्वा-ग्वसा स्वस्ति ते पार्मशोयार्वाग्वसा स्वस्ति ते पार्म- श्रीयार्वाग्वसे। स्वस्ति ते पारमशीय। तन्तुरसि तता मा च्छित्या असौ खिस्त ते उस्त्वसौ खिस्त ते उस्त्वसौ खिस्त ते ऽस्विति पुचाणां नामानि यह्वाति चिस्तिरे-कैकस्य। स्वस्ति वा उस्तु ये मामनुस्य षण्मोर्वी रंइस-स्पान्तु दौञ्च पृथिवी चापञ्चौषधयञ्चीर्क्च स्नन्टता च। यथा ह त्यदसवा गै। ये चित्यदि षिताममुञ्चता यजनाः। एवा घसानमुच्चता व्यंहः प्रतार्यग्ने प्रतरंन आयुः॥ वयः सुपर्णा उप सेद्रिन्द्रं प्रियमेधा ऋषया नाधमा-नाः। ऋप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्यसान्निधयेव बडान्। अग्न आयूंषि पवसे दिधकाव्णाे अकारिषमि-ति दें ममाग्ने वचीं विद्वेष्ठस्विति चतस्रो ऽग्नीषामाविमं सु म इत्येषा। तत्सवितुर्रणीम हे वयं देवस्य भाजनम्। श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि॥ श्रस्य हि स्वयश-स्तरं सवितुः कचन प्रियम्। न मिनन्ति स्वरा-च्यम्।१।

इति दाविंशी किष्डिका।

श्रद्या ने। देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगं। परा दुःष्ठिप्तयं सुव ॥ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्गद्रं तन्म श्रा सुव ॥ श्रनागसो श्रद्तिये वयं देवस्य सिवतुः सवे। विश्वा वामानि धीमि ॥ स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सिवता भगः। तं चिचं भाग-मीमहे ॥ वाममद्य सिवतवाममु श्रो दिवेदिवे वाम-मस्मभ्यं सावीः सौभगम्। वामस्य हि श्वयस्य देव भूरे-रया धिया वामभाजः स्याम ॥ दीश्वा तपे। मनमो मातिश्वा वहस्पतिवीचा श्रस्याः स ये। निः। वेदांसि विद्या मिय सन्तु चार्वो ऽम्रोषे। मा यशे। श्रसासु धत्तम् ॥ श्रिमर्थेन विराजति सोमा येन विराजति स्त्रेशे येन विराजति विराड् येन विराजति तेनाहं विश्वतस्परि विराज्यासिमहैकद्यदित्युपस्थायामेस्तृणान्य-पचिनाति। तेजस्वी इ ब्रह्मवर्चसी भवतीति विज्ञायते। १।

प्रतिषिका त्ररातय इति प्रत्यभ्यामं भूमावप त्रासिञ्चिति। त्रभ्यस्क्पनिर्देशः प्रतिप्रतिषेकं मन्त्रादृत्यर्था उसर्वमन्त्रादृत्यर्थञ्च। इस्रावनेजनमदृष्टार्थम्। त्र्र्यर्थेष्टा दत्याचमनमपां भचणम्। इन्द्रियावतीमित्यास्त्रमंमर्भनं दीर्घप्राण इति नासिकायाः त्रजस्तमिति चनुषः
सुत्रुताविति कर्णयोः केशा इति केशानां श्रिखेति श्रिखायाः यथास्थानमिति इदयस्य। वचा उसीत्यादिना मर्वानग्नीनुपस्थाय तत
जन्तरामाङ्गितसुपात्थाय घमा जठरेत्यादिनहैकदृदित्यन्तेनानुवाकेनाइवनीयसुपस्थायेति वन्त्यमाणेन मंबन्धः। तत्र चिर्वायसुना
प्रातिति प्रागुक्ताम्यासप्रदर्शनमर्वायको स्रसीति। तन्तुरसीत्येतत्पुचेपुने उभ्यावर्तते। तनाभ्यस्वरूपनिर्देशः प्रतिषेकवद्यास्थायः। दिध-

कान्णो श्रकारिषमिति दे इति द्धिकान्ण श्रा द्धिका इत्यनयो-ग्रेडणम्। श्रग्नेसृणान्यपिनोति यान्यग्नीनां परिस्तरणत्यानि तानि तेभ्यः खयमपोइति। नाध्वर्युः प्रकरणात्पातरवनेक एवायं नियमः। श्रन्यत्र लध्वर्युरेव परिसमूहनकाले ऽपोइति॥

> दित चयोविंशी कण्डिका। दिति षष्टः पटलः॥

## प्रवत्यन्संप्रेष्यत्यभीनसमाधेहीति। १।

रामान्तरे रात्रिवासः प्रवासः । तं करिस्थलग्नीन्समाधेद्दीति विद्वत्य प्रज्वलयेत्यग्निहात्रहे।तारं परिकर्मिणं वा संप्रेस्यति ॥

ज्वलत उपतिष्ठते। २।

गतः ॥

पश्रवः शंस्य पाहि तानो गापायासानं पुनराग-मादित्याहवनीयम्। प्रजां ना नर्य पाहि तां ना गा-पायासानं पुनरागमादिति गाईपत्यम्। अनं ना बुध्य पाहि तनो गापायासानं पुनरागमादित्यन्वाहा-र्थपचनम्। ३।

उपतिष्ठत इत्यनुषङ्गः ॥

अन्तराम्नी तिष्ठञ्जपतीमान्नी मिचावर्गा गृहानगी-

पायतं युवम् । अविनष्टानिवह्नतान्पूषैनानिभरश्चता-स्माकं पुनरागमादिति । ४ ।

श्रग्नी दति पूर्ववत्॥

पूर्वविदराट्क्रमैरुपस्थायाणित्वा प्रवसयमेष्यद्भाहा-ग्नीन्समाधेहीति । ५ ।

पूर्ववदग्चाधेयवत्। विराट्क भैरूपस्थाने क्रते ऽिष्यता गमनकाले पुनर्ग्नीन्समाधे हीत्याह यद्यश्विता गन्तु मिच्कित । स्त्रनिष्यता गमने तु पुनःसमाधानम्। उपस्थान सेवात्र कार्ये स्विच्छेदात् स्रागता-पस्थाने तथादर्शनाच । स्रग्ननं पुनःसमाधानं पुनरूपस्थानिमत्येतस्य-यमिष्य नित्यसेवेत्यपरम् । पुनःसमाधाने विह्नतानासेव ज्यलनं न पुनिविहरणं एक कर्म्यात्॥

ज्वलत उपितष्ठते प्रजां मे नर्थ पाहि तां मे गोपा-यासाकं पुनरागमादिति गाईपत्यम्। ऋनं मे बुध्य पाहि तन्मे गोपायासाकं पुनरागमादित्यन्वाहार्यपच-नम्। पश्चन्मे शंस्य पाहि तान्मे गोपायासाकं पुनरा-गमादित्याहवनीयम्। ६।

गतः ॥

मम नाम प्रथमं जातवेद इति च। ७। यदाइवनीयसुपतिष्ठत दत्यन्यः॥ वाग्यता ऽभिप्रवज्ञति मा प्रगाम पथा वयं मा यज्ञादिन्द्र सेामिनः। मान्तःखुर्ने। अरातयः। उद-साँ उत्तरान्वयामे घतेनाहुत। रायस्पोषेण संस्रज प्रजया च बह्नन्सधीति। ८।

मन्त्राने विद्यातिर्गक्ति॥

चारादिमिशो वाचं विस्जते। १।

त्रारात् दूरात् त्रक्किंदिर्दर्भ दति यावत्। तयोत्तरच यतं भवि-खति ॥

दति चतुर्विशी किष्डिका।

प्रवसन्काले विहारमिभमुखा उग्युपस्थानं जपति ।१।

प्रवसन्त्री इत्रेचकाले यच विद्यारसां दिश्रमभिवीचमाणः सर्वानम्यप-स्थानाधिकारविहितानान्त्राञ्चपतीत्यर्थः ॥ तथा चाग्न्यपस्थानान्त्रे भारदाजः एवं विहितसेवास्य प्रवसता ऽप्यग्नुपस्थानं भवत्येतावन्नाना यानि मंस्पृथ्य कर्माष्यध्यर्भुसानि कुर्याद्यजमानः काले तां दिशम-भिमुखो मन्त्राञ्जपेदिति ॥

इहैव सन्तव सते। वो अग्नयः प्राग्रेन वाचा मनसा विभर्मि । तिरेा मा सन्तमायमी प्रहासीज्ज्योतिषा वो वैश्वानरेगो।पतिष्ठ इति यद्यनुपस्थाय प्रवसेदेतयैवो-पतिष्ठेत । २ ।

श्रवीवागिसियामीति बुद्धा राजपुरुषिनर्बश्वादिना यदानुपस्थाय चेत्रवसेन्तदा तत्रस्थ एव सन्नेतयैवाग्नीनुपतिष्ठेत। एतयेत्येतदेतं मन्त्रमुक्ता भच्चेदित्यादिवदैचित्र्यार्थम्। एवकारः सर्वेतरमन्त्रव्याद्य-न्यर्थः॥ पुर्वेण सहैकग्रन्थमेने योजयन्ति प्रवसन्काले विहारमिमसुख इहैव सन्तित्येतदग्न्युपस्थानं जपति श्रनुपस्थाय प्रोषितो प्रयेतयैव प्रवासापस्थानं नुर्यादिति । बौधायनश्चाह श्रयदं पराचोपस्थानंः भवतौहैव सन्तित्यादि॥

समिधः ऋत्वा प्रत्येति । ३ ।

प्रत्यागमनकाले समिधः पाणौ कला प्रत्येति॥

यथा इ वा इतं पितरं प्रोषिवांसं पुचाः प्रत्याधा-वन्येवं इ वा एतमग्नयः प्रत्याधावन्ति । स शक्तान्दा-रूणि वाइरन्नेति यथैव तत्पुचेभ्य श्राइर्न्नेति । ताइक्त-दिति विज्ञायते । ४ ।

प्रेरिवांमं प्रोधितवन्तम्। इतं पुनरागतम्। स यजमानः। प्रकलान् भिन्नानि काष्ठानि। दारूणि तान्येवाभिन्नानि। यथैव तत्पुत्रेभ्य श्राहरन् यथा तत्र पिता पुत्रेभ्यः फलान्याहरिन्तव्यर्थः। श्रर्थवादप्र-दर्भनमादरार्थम्॥

श्वारादिग्नभ्यो वाचं यच्छति। ५।

पर्ववद्याख्या ॥

यद्येनं राजा पिताचार्या वान्तरेणाग्नीन्स्याच्छदिर्दश्री नैनमाद्रियेत । ६ । यावति देशे उन्यगारस्य कृदिर्दृश्येत तचैतमग्नीं शान्तरा यदायत्यनं पूच्या राजादयः संनिह्ताः खुस्तानिप न संभावियतुमाद्रियेत किं पुनरन्यान्। एवमच क्दिर्दर्शे वाग्यमननियमाद्गमनद्शायां वाग्नि-मर्गा उपक्कदिर्दर्भ दत्यनुमंधातव्यम्॥

विश्वदानीमाभरनो ऽनातुरेण मनसा। श्रग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषाम ॥ नमस्ते ऋस्तु मीढ्षे नमस्त उप-सदने। अग्ने ग्रुभाख तन्वः सं मा रय्या सृजेत्य-भ्यैति। ७।

श्रभ्यागच्छत्यग्यगारम् ॥

श्रग्नीन्समाधेहीति। ८।

संप्रेखतीति शेषः ॥

ज्वलत उपतिष्ठते। १।

गतः ॥

पश्रवः शंखाजूगुपस्तावः पुनर्देहीत्याहवनीयम-भिप्राख्यामे सहसाख शतम् धेञ्छतं ते प्राखाः सहस्रम-पानाः। त्वं साहसस्य राय ईशिषे सहस्रधारस्य पयसः। तस्य ने। रास्व तस्य ते भक्षीय तस्य ते वयं भूयिष्ठभाजे। भ्यास्मेत्या इवनीयम्। १०।

श्रभिप्राणनसुपर्युच्छासः । उपतिष्ठत दत्यनुषङ्गः ॥ दति पञ्चितिशी कण्डिका।

प्रजां ने। नर्थाजूगुपस्तां नः पुनर्देहीति गार्हपत्यम-भिप्राण्यामे यहपते सुग्रहपतिरहं त्वया यहपतिना भुयासं सुग्रहपतिर्मया त्वं यहपतिना भृयाः। प्रतं हिमा द्वां यू राधांसीत्सं पृञ्चानावसंपृञ्चाना तन्व दति गार्हपत्यम्। १।

गतः॥

त्रदं ने। बुध्याजूगुपस्तवः पुनर्देहीत्यन्वाहार्यपचन-मिप्राण्यान्तरामी तिष्ठज्जपति यथा प्रवत्यदुपस्थाने ।२। यथा प्रवत्यदुपस्थाने तथेमान्नो मिनावरूणेति जपति ॥

अजूगुपतमभ्यराष्ट्रीदिति मन्त्रं संनमति । ३। तत्र तु गोपायतमभिरचिति प्रव्हावजूगुपतमभ्यराचौदिति विपरि-एमयति ॥

मम नाम तव च जातवेद इति चतसृभिराह्वनी-यम्। ४। उपित्रहत इति ग्रेषः॥

प्रजां मे नर्धाजूगुपस्तां मे पुनर्देहीत गाईपत्यमभ्य-पान्यान्तं मे बुध्याजूगुपस्तन्त्रे पुनर्देहीत्यन्वाहार्यपचन-मभ्यपान्य पश्चने शंस्याजूगुपस्तान्ते पुनर्देहीत्याहवनी-यमभ्यपान्य पूर्वविद्दाट्क्रमैर्पित्षृते। श्रजूगुप इति मन्त्रं संनमति। ५। त्रभ्यपाननमग्रेरपरि निश्वासः। विराट्कमेषु गोपायेत्यस्य त्रजूगुप इति मस्त्रसंनामः॥

अग्न्युपस्थानवद् सिमधा दिशां चे।पस्थानम्। ६। श्रवास्मिन्काले श्रग्नुपस्थानवदिन्थानास्त्रेत्यादिभिः सिमध श्राद-धात्। प्राची दिगित्यादिभिर्दिशश्चोपितष्ठते ॥

नवमीं चेद्तिप्रवसेन्मिचा जनान्यातयति प्रजान-निति मैत्योपस्थाय मना ज्योतिर्जुषतामित्याहुतिं जुहु-यात्। ७।

श्रध्यर्थुरिति श्रेषः जुहातिचोदनलात् तदङ्गलाचोपखानस्य। तथा मने ज्योतिर्जुषतामित्यध्यर्थुराज्जतिं जुहातीत्येव मत्याषाढः। भार-दाजश्वाह प्रोषित श्राज्जतिं जुहातीति। तथा पवित्रेष्टिं विधायाह सेषा संवस्तरमतिप्रवसत इति॥

समिध त्राहुतिमुपस्थानमित्येवमनुपूर्वाखेके समा-मनिता ८।

समिदाधानदिगुपस्थानयोर्मध्ये मनखत्याज्ञतिरिति शेषः । समानम-न्यत् ॥

इति घड्विंशी कण्डिका।

तदाहुनीमिरपस्थेयः कः श्रेयांसं विषुपं वेषधिष्य-तीति। श्रभयंकराभयं मे कुरु स्वस्ति मे ऽस्वभयं मे

## च्चित्त्वित्वेव ब्रूयात्। प्रवत्त्यदुपस्थानमागते।पस्थानं चा-धिक्रत्य वाजसनेयिनः समामनन्ति । १।

तवाज्जिह्मवादिनः प्रवत्यता चागतेन च नैवमग्निसमाधानादिना विधिनाग्निरुपखेयः। को हि श्रेयांसं सुप्तं मध्ये वेधियतुमईतीति। तसादप्रादुष्कृतमेवाग्नं प्रत्यभयंकराभयमित्येतं मन्त्रमेव ब्रूयादित्य-ध्याहारः। प्रवत्यदागते।पखाने उमे श्रयधिकत्य वाजमनेयिनः समामनन्तीत्यर्थः॥ तथा च सत्याषाढः कः श्रेयांसं विषुप्तं वेधि-विध्यतीति। प्रादुष्कृतानामेवो।पखानं स्थादभयंकरेत्यादि। स लागित्यापद्याने संनामं च दिश्वतवान् यथा श्रमयंकराभयं मे कार्षी-रिति॥ तच चे।पखानमधिकत्येति वचनादुपखानादन्ये गमनप्रत्यान् गमनधर्मा वाग्यताभिप्रवजनसमिदाहरणादयस्वचतच भवन्येव॥ नवराचादिप्रवासे तु मनस्रत्याङ्गतिरागामिनी विहरणकाले भवति प्रादुष्करणप्रतिष्ठधात्॥

नमा वा उत्तु प्रवत्यामि नमा वा उत्तु प्रावात्य-मिति बह्वचाः । २।

बङ्घासु द्याः प्रवत्यदागतापस्थानयादावेतौ मन्त्रो समामनन्ति। समानमितरत्यूर्वेण। त्रिस्वपि चैतेषु कल्येषु प्रवत्यदागतापस्थानयाः सहिश्रष्टलाद्य एव कल्पः प्रवत्यदाश्रितः स एवागतेनाप्याश्रयणीय द्रत्यनुसंधातस्यम्॥

यहा मा विभीत मा वेपिइमूर्ज विश्रत एमसि। ऊर्ज विश्रदः सुविनः सुमेधा यहानैमि मनसा माद मानः॥ येषामध्येति प्रवसन्येषु सै।मनसे। बहुः। यहानुपद्धयामहे ते ने। जानन्तु जानतः॥ उपह्नता भूरिधनाः सखायः खादुसंमुदः। ऋरिष्टाः सर्वपूरुषा यहा नः सन्तु सर्वदा॥ उपह्नता इह गाव उपह्नता ऋजावयः। अथे। अनस्य कीलाल उपह्नता यहेषु न इति यहानभ्येति। ३।

श्रम्यगाराङ्ग्हान्प्रतिगच्छति यच पुचदाराः प्रवसन्ति ॥

क्षेमाय वः शान्यै प्रपद्ये शिवं शग्मं शंयाः शंया-रिति प्रविशति । ४ ।

गतः ॥

जर्ज विश्रदः सुमनाः सुमेधा यहानागां मनसा मादमानः। दरां वहन्तो घतमुखमाणास्तेषहं सुमनाः संविष्णामीति प्रविष्य जपति। संविष्णन्वा। ५।

प्रविष्टमाने जपित ग्रहानागामिति लिङ्गात्। संविष्णन् निषीदन्वा सुमनाः संविष्णामीति लिङ्गादिति भावः। सत्याषाढम्लाह न तद-हरागतः कलहं करे।तीति॥ एवं नेवलस्य यजमानस्य प्रयाणसुकम्। श्रय सपत्नीकस्य वच्छते। पत्यास्तु नेवलायाः प्रवासे। नेष्टः पत्नी-वदस्याग्निहे।त्रं भवतीति वचनात् यदि यजमानः प्रवसेदित्यादि-वत्प्रवासानुज्ञानुपलम्भासः। किमिदानीं दैवात्पत्याः प्रवास्संभवे लुष्यत एवाग्निहे।त्रम्। क एवमाहः। गुणस्तु तस्य लुष्यते कर्माङ्गला- त्यत्याः॥ दर्भितं चैतदसाभिर्दे भेपूर्णमामचोर्चा वा कश्चिदविद्यमाना-यामित्यत्र । मनुनाष्पुक्तोऽयमर्थः यदिनापि पत्थाः कदाचिदग्रयो भवन्तीति । यथातिथिजचणमधिक्तत्योक्तमुपस्थितं ग्रहे विद्याद्वार्या यत्राग्रयो ऽपि चेति ॥ यदा तु विनाग्निभिर्भौ प्रवसतः पत्नी यजमानश्च तदाग्निहाचले।पः पुनराधानं च सार्यते । यथा च कन्दोगपरिभिष्टे कात्यायनः

त्रममचं हि दंपत्योहिं। तथं निर्वगादिना ।
दयोरणसमचं हि इतमण्डतं भवेदिति ॥
तथा विद्याग्निं सभार्यश्चेत्वीमामुद्धञ्च गच्छति ।
हे। सकात्वात्यये तस्य पुनराधानिम्ब्यत दति च ॥
यानि किचित्कानिचिद्गन्धर्ववाक्यानि पद्यन्ते पत्थाः प्रवासे नदीतरणे
वा पुनराधेयं कार्यमित्येवंजातीयकानि तानि परीच्यमाणानामाकाप्रपतितवाद्येचणीयानि ॥

दित सप्तविंशी किष्डिका । दित सप्तमः पटनः ॥

सग्रहः प्रयास्यन्वास्तोष्यतीयं जुहोति।१।

मग्रहः सदारः । प्रचास्थन् प्रवामं गमिय्यन् वास्तोष्यतीयं वास्ताय्य-तिदेवत्यं होमं जुहोति ॥

श्रहुते यानेषु भाष्डान्यारापयन्ति। २।

भाष्डानि भाष्डानि । सुटुम्बार्थेषु द्रवेषु भाष्डग्रन्दः प्रमिद्धः । तान्य-

डन एव वास्तोष्यतीये यानेषु प्रकटेखारे। एयनि कर्मकराः यानि नेतुमिखन्त दति भावः । यथाइ सत्याषाढः सर्वे भाएडं यानेखा-दधाति यान्यचाजिहीर्षतीति ॥

# न हीनमन्वाहरेयुः। ३।

यत्तत्र हीनमज्जते उनारोपितं तद्भोमात्परं नान्वाहरेयुः। हीयेतैव तत्र तु नीयेतेत्वर्थः॥

# यद्यनावाद्यं स्थात्पूर्वं नं प्रवहेयुरप वाद्वरेयुः। ४।

त्रय यद्यने भिर्वा सं भाण्डं नेतयं खात्तमर्थं याने व्यारे प्यूर्व भेव हे माद्गल्या देशं प्रति पुरुषा वहेयुः त्रपे द्भिर्व देशान्तरं गमियला तत्रावखापयेयुः पश्चात्रखापियत् मित्यर्थः ॥ त्रयापरा व्याख्या । तत्रारे पितेषु मध्ये यदि पुरुषादिभिर्द्वहमनसैव वाद्यं भाण्डं खात्तमर्थं पूर्वमेव प्रवहेयुः त्रनमा नयेयुः त्रपे द्धिर्युवा ॥ यदने वाद्यादन्यत्पु-रुषादिभिरिप श्रव्यानयनं तत्सवें पुरुषादयः सद्द नयेयुरिति ॥

यत्र संहिता राचीर्वसेत्यच्च सप्त नव दश वा तत्प्रया-स्यज्जुहुयात् । ५ ।

यन वास्तुनि वास्तुन्तरवासेनाव्यवेताः संहिता एव पञ्च रात्रीर्वसे-त्तसादास्तुनः प्रयाखन्षष्ठीप्रस्ति जुड्डयात् । न तता ऽवायास दत्यर्थः। एवं सप्तावररात्रिवासे ऽष्टमीप्रस्तीत्यादि द्रष्टव्यम्॥

नवराचवास्तौ वा पुनरेत्यैकामुषित्वा प्रयास्यज्जुह-यात्। ६। यस्त कित्रस्तुनि नवराचमुषिता तता ऽन्यत्र गच्छन्दश्रराचपत्ताश्रयणेनाज्ञतवास्तोष्यतीया गता पुनरिष तिस्त्रन्तेव नवराचवास्तुन्यागत्येकावरां राचिमुषिता ततस्त्रसात्प्रयास्त्रन्भवति से। ऽिष जुज्ञयादेव वास्ताष्यतीयम्। दश्रराचोषितत्वाच्चचेति भावः। पूर्वच मंहिता
दित वचनादपाप्तो हाम दत्यारमाः॥ केचिन् प्रदर्शनार्थमेतदिष्ट्रा
पञ्चावरादिकच्येष्यिष चत्रराचादिवास्तो पुनरेत्येत्यादि योजयन्ति।
तद्युक्तं प्रदर्शनार्थत्वे प्रमाणाभावात् तथा सत्यष्टराचवास्तो पुनरेत्य
दे उषित्रत्यादिप्रदर्शनप्रसङ्गाच॥

दक्षिणा युक्तो भवति सब्या ऽयुक्तः। ऋषि वाग्निष्ठस्य दक्षिणा युक्तः सब्यस्य याक्तं परिहृतम्। सर्वेषु वा युक्तेषु । ७ ।

चया उमी हे। मकालविकल्याः । यदा सर्वेषां भाण्डवाहिनामनसां दिलिणे वाहे। युको भवत्ययुक्तः सव्यक्तदेश्वेकः । यदाग्रिष्ठस्य श्रिमिन वाहिने। उनसा दिल्णं युक्ता सव्यक्षापि योक्तपरिहरणमाचं कृतं न तु योगे। निर्वत्तकादेति दितीयः । सर्वेषामनसां सर्वेषु युकेव्यिति वृतीयः ॥

वास्तोष्यत इत्यनुद्रुत्योत्तरया गार्हपत्ये हुत्वावह्या-णानि संप्रक्षाप्य पृथगरणीष्ठमीन्समारोपयते ये धार्य-न्ते। ८।

श्रथ वास्ताष्यते प्रति जानी ही त्येतासनुद्रुत्य वास्ताष्यते श्रग्मये दे-

तया जुहाति दाभ्यामेकाइतिं जुहातीत्यर्थः ॥ नाचाइवनीयः प्रणी-यते ऽर्थाभावात् । तते । धार्यमाणानामग्रीनामवचाणान्यर्धदम्धानि काष्ठानि संप्रचाप्य निःश्रेषं दाइयित्वा तान्ष्ट्यक्ष्ट्यगरणीव्याधान-क्रमेण समारोपयते । ऋध्यर्धुरिति श्रेषः जुहोतीनामाध्यर्थवत्वादु-त्तरविधौ यजमानग्रहणात् प्राजहितं समारोप्य शालासुखीयं दितीयं गतिश्रय दति षष्टीनिर्देशाच ॥

उपर्यमावरणी धारयञ्जपत्ययं ते यानिक्रेत्विय इति । १।

प्रत्यन्यन्ये ऋरणी धारयञ्जपति ॥

श्रिप वा यजमान एवात्मनसमारे। प्यते । १०। श्रात्मन् श्रात्मनि ॥

या ते अमे यश्चिया तनूस्तये ह्यारे। हातमातमान-मच्छा वस्त्रनि हाखनसो नया पुरुणि। यश्ची सूला यश्चमासीद खां यानिं जातने दे। सुव आजायमानः स स्रय रहीति हस्तं प्रताप्य सुखायाहरते। ११।

ह्रणीं इसं प्रताय मन्तेण सुखं प्रत्याद्दते यथा तद्गत ऊद्यान्तःप्रविष्ठति आरोद्यात्मानमिति लिङ्गात्। धार्याम्यनेकले ऽचापि
पूर्वददेव क्रमः॥

वास उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वह नः प्रजानन्। त्रायुः प्रजां रियमसासु धेह्यजस्तो दीदिहि ना दुराण इति सौिकके प्रावृपावरे ह-यति।१२।

वासे राजिवासे। अथवा वसिर्वासे राजिरिति पर्यायाः। यथातमायलायनेन द्योर्द्ग्धेन वासे ऽग्निहानं जुड्यादिति॥ तच प्रणयनकाल एवात्मसमारूढाग्नीं सेनेव क्रसेण लीकिके ऽग्नावुपावराहयति
सुखानिलेनापैयति। सन्तेष्चारणसेवापावरेष्हणसानुष्ठानार्थे द्रत्यपरम्॥

ऋर्ग्योवीपावरीच्च मन्येत्। १३।

श्रनेन मन्त्रेण तस्वतसाग्नेर्रिक्षात्पावरोच्च ततस्वते। मस्वेत्॥ यद्रख्योः समारूढः स्यान्तिर्वर्तमान एतं मन्त्रं

जपेत्। १४।

यदार्खोः समारूढस्तदा मिथला जातमाचे उग्नावुपावरे।हण्मन्तं जपेत्। समारूढवचनखारणीखाग्निपदर्भनार्थलान्निर्वर्तमानलविभे-षाचार्खोरूपावरूढस्य मन्यने ऽपि भवत्येव निर्वर्तमानजपः॥

इत्यद्यविश्री किष्डिका।

ददं श्रेया ऽवसानं यदागां स्थाने ने चावापृथिवी श्रमृताम्। श्रनमीवाः प्रदिशः सन्तु मद्यम्। गामद-नवदश्रवत्पुरुषविद्वर्ण्यवत्मुवीरवत्खाहेत्यविसते जुहो-ति। १। त्रविधिते गन्तव्यदेशप्राष्ट्रा पुनःखदेशप्राष्ट्रा वा प्रतिष्ठिते वजमाने विद्वत्याद्वनीयमिदं श्रेय द्रित जुहोति॥ श्रवाध्वन्यग्निहोत्तपमा- समाद भारदाजः तसाद्यायावरधर्मेणामयाव्याती ऽध्वन्यापत्सु वार्ध- मासायाग्निहोत्तं जुड्यात् प्रतिपदि सायं चतुर्दश चतुर्यद्दितानुन्नयति एका समित्सकद्भोमः सक्तत्पाणिनिमार्जनमेवं प्रातरेतावान्विकारः श्रेषं प्रकृतिवद्ग्रीन्समारोपयते धारयते वौपवस्थादौपवस्थे ऽहिन तु न धारयत्यूधं दादशाद्दान्तिमंग्यौपवस्थादि कर्म प्रतिपद्यते यदि समाद्धता भवन्तीति। तथा जननमरणयोरापत्रद्धंमासायाग्निहोत्रं जुहोतीति च॥

# नानिष्टाप्रयगेनाहिताग्निनेवस्याश्रीयात्। २।

जकः प्रवासः । श्रथाग्यणमारस्थते । यत्र नवसस्थानामग्रपाका देवा-न्नीयते तदाग्यणं नाम नित्यं कर्म । तेनानिष्ट्रा स्वमेव सस्थं नाश्नी-यात् । यदण्यश्चियं काद्रवादि तदिप नाश्नीयादेव नवस्थेति सामा-न्यितर्देशात् नवानां फलानां श्रनिष्टे ऽपीति लिङ्गाच ॥ श्राश्रलायनस्तु प्रागाग्यणान्त्रवैर्ज्ञताश्चिहोत्रस्थाश्चनमनुजानाति यदाह सस्यं नाश्नीया-दिश्चहोत्रमज्ञला यदा वर्षस्य द्वप्तः स्थान्त्रथाग्यणेन यजेतेति ॥

त्रीहीणां यवानां ग्यामाकानामित्यग्रपाकस्य यजेत

थागस्त्रासासेवीषधीनासयपाकेन भवति नान्यासासित्यर्थः । श्रये पचत रत्ययपाकः । प्रथमपक्षमन्त्रसिति थावत् ॥

श्रमावास्यायां पौर्णमास्यां वा । ४।

यजेतेत्यनुषद्गः । यदिक्षादिविधिसिद्ध्यापि पर्वणो विधानमामावास्वतन्त्रवादाग्रयणस्वामावास्वैककास्त्रस्वादार्थम् । श्रमावास्वापौर्णमासीश्रव्दाभ्यां च प्रतिपत्पञ्चद्रस्थाः मंधिमानहेराच उच्यते
तचैव तथार्थुत्पत्तेः ॥ श्रतः स एव ताविद्वत्तीनां यागकासः ।
तास्तु प्रकृतिमंनिपाते तदनुरोधेन नेतव्याः यथोक्तं सत्याषाढभारदाजाभ्यां दर्शपूर्णमासयोविक्ततेश्च मंनिपाते तच दर्शपूर्णमासौ वसीयांसाविति । तचेयं विरोधगतिः यदा संधिमदहरूपवस्यं करोति
तदा विक्रत्येष्टुा प्रकृतेरूपवासः यदा यजनीयं तदा प्रकृत्येष्ट्वा विक्रत्याः
याग दति । सत्याषाढस्तु काम्येष्टीः प्रकृत्याह श्रमावास्यां पौर्णमासौ
वा संस्थाप्य यजेतित ॥ ऋतुमप्याग्रयणस्थोत्तरच विधास्वति तेन च
पर्वणोः ससुचयः ॥

#### श्रामावास्यं तन्त्रम्। ५।

ऐन्द्राग्नस्य मुख्यलादेव सिद्धे पूर्णमासविकाराणां इविषां भ्रयस्ता-त्यौर्णमासतन्त्रलग्रङ्कापनयनार्थे त्रारक्षः। तेन च भ्रयस्त्रान्मुख्यलं बखवदिति ज्ञापितं भवति॥

सप्तदश सामिधेन्यः। ६।

गतः॥

निर्वपणकाल आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति पुराणानां व्रीहीणाम् । ७।

त्रीहीणां संबन्धिनं त्रीहिमयमित्यर्थः ॥

यया दान्तेनादान्तं संयुनिक्ति ताहक्तदिति विज्ञाय-ते। ८।

यथा दान्तेन वलीवर्देन महाक्रतश्रमं वलीवदें योजयित कर्षकः श्राकित वा तादृगेव नवानां हिवधां पुराणेन मह निर्वपणिमित्यर्थः। श्रात एवे।पपत्तिवचनाद्र्भेपूर्णमामयोरन्वायात्यमान श्राययणे प्रथमा-ग्रेयं नेक्किन तत्र दान्तादान्तयोरसंभवात् श्रनाग्रयणहिवद्वाचाग्ने-यखः। तत्र च लिङ्गं श्राग्रयणदेवताभ्यः खिष्टक्षचतुर्थाभ्य दति। भार-दाजस्त खतन्त्राग्रयणे ऽप्याह श्रिप वा नवान्येव निर्वपेत्राग्नेयमिति॥

येन यज्ञेनेर्ल्सेलुर्यादेव तचाम्रेयमष्टाकपालमिति विज्ञायते। १।

न नेत्रलमाययणे किं तु सर्वनैवेष्टिमाने येनाई मिक्कित तनाग्नेयं सुखं समानतन्त्रं च निर्वेषेदित्यर्थः॥

नवानामितराखेन्द्रामं दादशकपालमामेन्द्रं वा वैश्वदेवं पयसि चहं सौम्यं ग्र्यामाकं चहं द्यावापृथि-व्यमेककपालम्। १०।

म्यामाकमपि नवानासेव॥

पुरस्तात्सौम्याद्यावापृथिय्यमेके समामनन्ति। ११। गतः॥

निरुप्तं इविरुपसन्तमप्रोक्षितं भवति । श्रथ पञ्चा-ज्यानीर्जुहोति श्रतायुधाय श्रतवीर्यायेति । १२ । निर्मं इविरित्यादि गुरुख्यकरणमाग्रयणं निर्धिता श्राझतीर्जुहोतीति ब्राह्मणव्याचिख्यासयेति द्रष्टव्यम्। सूचं चैतद्वाख्यातमाधाने। श्रव्या-नया भद्रात्र दत्यनाः॥

पुरस्तादा स्विष्टक्षतः। १३।

नारिष्ठेभ्य उपरिष्टाच्चुहेात्यागन्तुलात्। श्राग्ययां निरुप्येति यागानु-वादे। ऽयं न निर्वापमाचस्येति भावः॥

प्रोक्षादि कर्म प्रतिपद्यते । १४।

गतः॥

एकमुलूखलं मुसलं प्रतिवीजं वा । १५।

श्रवालूखलसुमलमानग्रहणाद्वयोरेवायं नानाविकत्यो नान्येषाम्।
श्रवाः श्रूपंदीन्येकैकानि भवन्ति । सत्याषाढस्वाह एकसुलूखलं सुमलं
श्रूपं क्रण्णाजिनं चेति । प्रदर्भनार्थमेतदिश्चनामित्यन्ये । भारदाजस्वाह
चीणि श्रूपंणि प्रयुनिक चीण्डलूखलानि दे दृषदाविति ॥ तत्र
श्रूपंकत्वे प्रदेशभेदेन निर्वापोद्वापौ विवेकपरापवने तु सामर्थात्
पात्रान्तरे चैकैकस्य बीजस्य भवतः । तथा दृषद्यधिवापः पर्यायेण
पात्रीकृष्णाजिनयोः प्रस्कन्दनं संवापश्च प्रदेशभेदेनेत्यादि द्रष्टयम् ॥
बीजसंस्कारेषु संभवतां तन्त्रतमितरेषामादृत्तिश्च यथाययमनुसंधातये । तत्राह भारदाजः श्रा तन्त्रिभावादेकैकं बीजमपवर्जयेदिति ॥

सर्वेषु इविष्कृदवहननमन्तः। १ई।

यदावहननार्थे। हिविष्कृत्रान्तः तदोल्खलैकले च बीजेबीज आवर्तते।
यदाक्वानार्थः तदाणुलूखलैकल आवर्तते भिन्नकाललात् यथा वच्छिति
हिविष्कृदिशिगुपरे। उनुवाक्यामने। तस्यान्तिभिन्नकाले व्यति। भिन्नकालता च तच कर्मणः काण्डानुसमयेने वानुष्ठेयलात्। तथा च
भारदाजः अपि वैकस्मिनुलूखले पूर्वापरमवहन्यात् तचावपनप्रसत्यो
विवेचनान्ता मन्त्रा बीजंबी जमभ्यावर्तेरिनिति। यदा द्वलूखलभेदस्तदा
न हिविष्कृदाक्वानमावर्तते कालाय्यवेतलात् कालाय्यवायस्य तच
कर्मणां समानजातीयन्यायतः प्रवृत्तिसिद्धेः। तथा चैकैकस्मिन्द्यणाजिने चीणुलूखलान्यध्वर्तयतीति प्रक्रत्य भारदाजः सर्वाणि हवीं व्याप्य
हिविष्कृतमाक्रयति सर्वाण्यवहत्य दृषदुपले समाहन्यनुपूर्वं सर्वाणि
हवीं खुदपति परापुनाति विविनकीति॥

## तुषापवपनम्। १७।

तुषीपवपनमपि सर्वेषु बीजेषु भवत्युनूखलाभेदे भेदे च सर्वेषां तुषाणां प्रतिपाद्यलात्। तच सर्वे तुषाः समाहत्यान्ततः प्रतिपा-दनीयाः विभुलात्। भारदाजञ्चाह सर्वेषामन्ततस्तुषानुपवपतीति॥ प्रचालननिनयनम्प्येतेनैव व्याख्यातम्॥

# उत्तममाप्य वाचं विस्टजते। १८।

हिविष्णुदारकोती तसमं बीजमीय यो हिविष्णुनेन वातं विस्जिते न पूर्वेणेत्यर्थः। अथ पेषणादीनामपि पूर्ववत्तन्त्रारुत्तिभ्यां प्रस्तिः। पर्पुरोडाणधर्मास्य यथाययं प्रत्येतयाः॥

एषा उन्धेषां नानावीजानां समवेतानां कल्पः। १८।

श्रन्येषामधेकसिंस्तन्त्रे समवेतानां नानाबीजानामेकसुलूखलं सुमल-मित्यादिरेष+एव कल्पः प्रयोगः॥

अलंकरणकाल आज्येनैककपालमभिपूर्यति। २०। अथोदामनकाले पार्था कोडं क्रवा तत्र प्रतिष्ठापितमेककपालमलं-करणकाले उनंकरणमन्त्रेणभिपूरयित। यथा स निमक्तवाज्ये तथा क्रोडं पूर्यतीत्यर्थः॥

#### श्राविः पृष्ठं वा ऋत्वासाद्यति । २१ ।

श्रयवा तं श्राविः पृष्ठं प्रकाश्यष्टं कलान भिपूर्य तता हवीं व्यासादयतीत्यर्थः । तथा च यकं प्रदेशान्तरे यथा श्राविः पृष्ठं कला व्याहती भिर्हवीं व्यासादयेदिति ॥ श्रथापरा व्याख्या। उदासनकाले पाचान्तर उदासितसेककपालमाञ्चेना भिपूर्याविः पृष्ठं वा कला तेनैव पाचेण सह सादयति । तथा च सत्याषाढः श्रथान्यस्त्रिन्पाच एककपालसुदास्त्रेत्यादि ॥

प्रचरणकाल उड्दृत्य वर्ष्टिषदं छत्वा जुह्वामुपस्तीया-धायाश्यमन्वानीयाभिघायेीपांशु प्रचरति। २२।

प्रचरणकाले घृतादेककपालसुद्भृत्य वर्ष्टिष सन्नं कला तता जुङ्कासु-पस्तीर्घ तत्र कत्नं पुरे। डाग्रं द्वष्णीं निधाय यस्मिन्धृते त्राण्णियत्तः दाण्णयमान्यं पश्चादानीय सक्तद्रभिघायं उपांद्रः प्रचरति । दिर्दाभ-घारणमित्येके । तद्युकं त्राण्णयेनेव चतुरवत्ततासिद्धेः कत्नं वैश्वानर-मवदाय दिरभिघार्थेत्यन्यत्रवचनाच ॥

दत्येकानचिंशी किष्डिका।

## सर्वेहुतमपर्यावर्तयवृज्ं प्रतिष्ठितं न इस्तेन जुहु-यात्। १।

र्मवं इतिमिति विस्पष्टार्थम् । श्रयवा यया श्रस्कनः मंत्री इतो भवति तथेत्यर्थः । श्रपर्यावर्तयन् यया ह्रयमाना इतस्य न पर्यावर्तेत तथा सुक्पार्थेन प्रनेश्यावयेत् ॥

यदि हुतः पर्यावर्तेत खुचा ऽग्रेण कल्पयेत्। २।

कल्पचेत् यथाखानं प्रतिष्ठापचेत् । ज्ञत इति वचनादज्ञतस्य पर्चा-वर्तने यद्येककपालः स्कन्द्रेत्पर्यावर्तेतेत्यनेन विधिना कल्पचेत् ॥

न पाणिना। ३।

महकार्यन्तरापेचायामपि न पाणिना कल्पयेत्॥

वरे दत्ते कल्पयितव्यः। ४।

कल्पियमाणे ऋध्वर्यवे वरे। देय इत्यर्थः ॥

त्राधायाभिघार्य पुनर्हीतव्य इत्येके। ५।

श्रयवा नैव कल्पयितवाः किं त्रङ्कृत्य खुच्याधायाभिधार्थ पुनराश्रा-वणादिविधिना होतवाः॥

त्र्राप वा नैककपालं कुर्वीताज्येन द्यावापृथिवी यजेत। ई।

जभयोरिप पचयोर्वेशेषिकसेव ज्ञतानुमन्त्रणं न प्राक्ततिमिति दर्शितं याजमाने ॥ ये प्राचीनमेकाष्टकाया वत्सा जायन्ते तेषां प्रथमजं ददाति । वासः ख्यामाके । ७ ।

एकाष्टका वच्यते या माध्याः पौर्णमास्या इति । तस्या त्रनिष्टनायाः प्रागेव ये यजमानस्य गोषु वत्या जाताः पूर्वस्मिन्धंवत्यरे तेषां प्रथमजं ददाति । वासः श्यामाके चरौ निमित्तभूते । तयोश्याभिनम्भिनादावृहः प्रकृतावेव दिर्भतः ॥

भद्राद्यः श्रेयः समनैष्ट देवा इति यजमानभागं प्राश्चाति। ८।

प्रत्याचानात्प्राञ्चतमन्त्रो निवर्तते ॥

सर्वेषां वा भक्षाणां मन्त्रवतां प्रत्यामायः स्यात्। ६। न नेवलं यजमानभागमाचस्वेव किंतु ये यजमानस्वर्तिजां वा मन्त्रवन्तो भचा दलाप्राणिचादिविषयास्त्रेषां सर्वेषामपि मन्त्रस्थायं प्रत्यास्त्रायः स्थात्॥

श्राप्तः प्रथमः प्राश्नातु स हि वेद् यथा हिवः। श्रिवा श्रसाध्यमेषधीः क्षणातु विश्वचर्षणिरिति श्यामा-कानाम्।१०।

म्ह्यामाकानां यजमानभागं पृथगनेन मन्त्रेण प्रास्त्राति । सर्वेषां वित्यादि पूर्ववत् ॥

सिडमिष्टिः संतिष्ठते । ११।

गतः॥

# त्र्रिप वामावास्यायां पौर्णमास्यां वाग्रयगेष्टिमन्वा-यातयेत्। १२।

त्रयापत्वनुग्रहार्थमाग्रयणस्थानुकस्या उपदिश्यन्ते। तेषासुत्तरे त्तरकस्यस्थानुकस्यतं त्रापत्तारतम्यानुसारितं च बेद्धस्यम्॥ तत्रानापद्यपि
क्राचित्कचिदिषयमामर्थाद्ववित्रिते तंतं विषयविश्रेषं तत्रतत्र कस्ये
प्रदर्शियस्यामः। तत्र यः कदाचिद्रमंपदा पृथगाग्रयणेष्टिं निर्वेष्ठं न
श्रक्तयात् स तां दर्शपूर्णमासयोग्न्यत्रत्त्राच्यायातयेत्। तदेकतन्त्राप्याग्रयणस्त्रीं स्वनुनिर्वपेदित्यर्थः। तत्र चात्र्यान्यादि वैश्रेषिकमप्यविरेष्धात्कार्यम्। पुराणाग्रेयं तु नेक्कन्ति तच दर्शितमेव प्राक्॥ दिचणास्य
ससुचीयन्ते वासः स्थामाके दति लिङ्गात्। भचणे तु नवस्य प्रयक्ततस्य भचणं सन्त्रभेदात्॥

# ऋषि वामावास्यां पौर्णमासीं वा नवैर्यजेत। १३।

पूर्वकल्पस्याप्यम्भते। दर्भपूर्णमासयोरन्यतरमेव नवैर्थजेत । तत्र तु सर्व-स्थापि वैभेषिकस्य निष्टत्तिः ॥ त्रय यत्राक्रिया दर्भपूर्णमासयिति-रिक्तेष्टीनां यथा ताभ्यां संवत्सरमिष्टा तत अर्ध्वमन्यानि कर्माणि कुरूत दति तत्रायसेव पन्ने। यवतिष्ठते सामर्थात् ॥

श्चिष वाग्निहे।चीं ब्रीहिस्तम्बं यवस्तम्बं वा ग्रास-यित्वा तस्याः पयसा सायंप्रातर्जुहयात्। १४।

त्रीह्याग्रयणकाले सत्रीहिकं त्रीहिस्तम्बं याग्ययणकाले यवसम्बं च प्रातरेव गां ग्रासियला भचणप्रपीनायास्तस्याः पयमा मायं जुड्या-द्परेद्यः प्रातश्च । तच त्रीहियवित्यमाच्ह्यामाकानां निदन्तः॥ त्रय यदा दर्भपूर्णमासयोरणिकया यथा संवत्सरमिश्चित्रं इत्वाय दर्भपूर्णमासावारभत दति तदायं विधिरुत्तरे। वा सामर्थात्॥

श्रिप वा नवानां यवाग्वा सायंप्रातर्जुह्यात् । १५ । पूर्वेणायं पत्ते। व्यास्थातः तुल्यविकन्यश्च सर्वत्र ॥

श्रिप वा नवानां गाईपत्ये स्थालीपानं श्रपित्वाह-वनीये जुडुयादाययणदेवताभ्यः स्विष्टक्षचतुर्थाभ्यः । १६ ।

खिष्टक्रचतुर्थाभ्य इति वचनाच्छ्यामाकदेवतायाः सामस्य निष्टत्तः। स्थाजीपाक इति वचनाच पार्वणप्रक्षतिका यजमानकर्ष्टकथ्यः। श्रय यदा मंवसरे पवमानइविषामुत्कर्षस्तदायमेव पत्तः सामर्थात्॥

श्रिप वा नवानां चतुः श्राविभादनं पत्ना चतुरे। ब्राह्मणानभाजयेत्। १७।

पुरुषाभनपर्याप्तयाहिणा महता भरावेण चतुर्वारं निरुप्तमादनं ली-किने उग्नौ पक्षा चनस्रणामासां देवतानामर्थे चतुरे। ब्राह्मणान्भी-जयेत्। श्रथ यदोत्सृष्टाग्निर्यज्ञमानस्तदायमेव पत्तः सामर्थात्॥

#### एवं यवैर्यजेत । १८।

वसन्ते यवानामग्रपानेनाधिवं बीद्याग्यणस्य सानुकन्यस्याद्यता यजेत॥ तत्र लाह भारदाजः न यवानामाग्रयणं विद्यत दृष्टीांडुले।मिरिति । तथा श्रपि वाक्रिया यवेष्वित्यायलायनः॥

तचामेयश्यामाकौ न भवतः। १९।

तच यवाग्रयणे पुराणाग्रेयम्यामाकचक न भवतः ॥

य जर्भनेकाष्टकाया वत्सा जायन्ते तेषां प्रथमजं द्दाति॥ एतमु त्यं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्या ऋधि मनावचर्छषुः। इन्द्र आसीत्सीरपितः शतकतुः कीनाशा आसन्मकृतः सुदानव इति यजमानभागं प्रास्त्राति॥ सर्वेषां वा भक्षाणां मन्त्रवतां प्रत्यामायः स्यात्। २०। पूर्ववद्यास्याः॥

सिडमिष्टिः संतिष्ठते । २१।

गतः॥

इति चिंश्री किष्डिका।

यदि नानातन्त्रां ग्यामानेष्टिं कुर्वीत ग्यामाकानुड-तेवा इति संप्रेष्यति । १।

ये। त्रीद्याययणे म्यामाकश्चरूरकः तं यदि प्रथतन्तं कुर्वीत तदा वर्षासु म्यामाकस्थे पक्षे सति म्यामाकानुद्धतंत्रे उद्धार्याद्दरतित कर्मकरान्यजमानः संप्रेम्यति। म्यामाकसस्य दत्यपि संप्रेषावयव दति न भ्रमितयं विपर्ययस्थेवात्तरचयकतात् यथा वेणुयवेषु पक्षेषु वेणुयवानुद्धतंवा दति संप्रेम्यतीति॥

तस्याः सप्तदश सामिधेन्यः। २।

साप्तदश्यवचनमञ्चान्यादेः सर्वस्वापि विशेषस्य प्रदर्शनार्थम्। तन्तं लस्याः पौर्णमासं त्रग्नीषोमीयविकारलात्॥

सदन्तावाज्यभागा। विराजी संयाज्ये। ३।

सदली ऋसिधातुमली ॥

त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेखः। त्वया यज्ञं वितन्वते। सोम यास्ते मयासुव इति सदन्ती। पेडो अग्न इमा अग्न इति विराजी। ४।

गतः ॥

वासे। दक्षिणा दिधमन्थे। मधुमन्थे। मधुपर्की मधु-ग्लुन्थे। बभुवी पिङ्गलः। ५।

वाससः पुनरूपादानमुत्तरैर्विकल्पार्थम्। सर्परादिसंयुक्ताः सक्तवे। मन्यः। स दक्षा संयुक्ता दिधमन्यः मधुना मधुमन्यः। मधुपकें ग्रह्ये व्याख्यास्यति। त्रविश्वोतितमधुर्मधुकाश्रो मधुग्लुन्यः। मधुमित्रं गुडिमिन्यान्ये। बभ्रः किपलः। पिङ्गलः पिङ्गानः। एवं दिरूपा गौर्वेत्यर्थः॥

सिइमिष्टिः संतिष्ठते । ई ।

गतः॥

हरितयवणाकणमीधान्यानां नवानां फलानामनिष्टे ऽपि प्राण्ने याथाकामी। ७।

पूर्वचानिष्ट्वाग्रयणेनेत्यनेन प्रागाग्यणात्मर्वस्थापि नवस्थात्रनं प्रतिषि-

द्धम्। तच केषांचिद्यनमनेनाभ्यनुज्ञायते। हरितयवा नाम सस्य-विश्रेषाः तथा प्राकाः प्रमीधान्यानि के।श्रीधान्यानि। तेषां जम्ब्वा-दिफ्लानां च नवानामनिष्टे ऽप्याग्रयणे यथाकाम्यं भचणे भवति॥

वेणुयवानामिष्टिमेके समामनन्ति। ८।

वेणुयवैर्ष्याग्यणं कैश्चिदिधीयते ॥

वेगुयवेषु पकेषु वेगुयवानुइर्तवा इति संप्रेष्यति। ८। श्वामाक्षंप्रैषेणायं व्याख्यातः॥ \*

तस्या एतदेव तन्त्रमेषा देवता। १०।

यक्क्यामाकेक्यासुतं सप्तद्यसामिधेन्यादि तदेवास्वास्तन्त्रं देवतापि । तत्रत्यः साम एवेत्यर्थः ॥

स्राग्नेयी मैचावरुणी प्राजापत्या वा।११। इष्टिरिति भेषः॥ श्रथ सर्वस्वैवाययणस्य है।चे विकारमाह॥

स प्रत्नवदिति दे धाय्ये चतस त्राज्यभागयार्दश इविषां दे स्विष्टकतः । १२ ।

स प्रत्नविदिति पारचुद्रस्थानुवाकस्थादिता दे धाय्ये भवतः। ततः परास्वतस्ता वीद्यिवाग्रयणयोराज्यभागार्था ऋनुवाक्यास्वास्वादिता दे स्वाग्रयस्य परे दे सौम्यस्य। ग्र्यामानेष्यां तु सदन्तावित्युकं याज्यास्तु जुषाणवत्य एवं सर्वच। परास्तु द्रश्न प्रधानद्दविषां याज्यानुवाक्याः तास्य यथालिक्नं ग्रद्धान्ते न तु क्रमणः साम्ययोः प्रायम्यात्। ततः परे दे संयाज्ये॥

त्रीहिभिरिष्टा त्रीहिभिरेव यजेता यवेभ्या दर्भपूर्णमासाववं यवेरा त्रीहिभ्या ऽपि वा त्रीहिभिरेवाभचेते
ह वे स्वपचरतमा भवन्तीति बह्नुचल्राह्मणम्। १३।
दर्भपूर्णमासयोत्रीहीन्यवाचेति त्रीहियवयोः सर्वकालं विकल्प उतः।
दर्शपूर्णमासयोत्रीहीन्यवाचेति त्रीहियवयोः सर्वकालं विकल्प उतः।
दरानीं ग्राखान्तरीयो विनिवेगः पत्ते यववाधस्य प्रदर्श्वते। त्रीह्माययणेनेष्टा त्रीहिभिरेव दर्भपूर्णमासौ यजेतायवाग्यणात्। एवं
यवाग्यणादारभ्या त्रीह्माग्रयणाद्यवैः। त्रिप वा त्रीहिभिरेव यजेताभयोः कालयोः। यत एते स्वपचरतमाः सुखेनावहन्यन्ते पिष्यन्ते
च व यववत् दुःखेन तस्माद्वीहिभिरेव नित्यं यजेत। दर्भपूर्णमासाविति वचनात्राग्निहात्रार्थेषु तण्डुलेव्ययं नियमः। दर्भपूर्णमासाभ्यासेव तदिकारास्य व्याखाताः॥

वर्षासु ग्र्यामाकैर्यजेत ग्राद् व्रीहिभिर्वसन्ते यवैर्य-यतु वेणुयवैदिति विज्ञायत इति विज्ञायते । १४ । यदि नानातन्ता ग्र्यामाकेष्टिखदानया वर्षासु यजेत । ततः ग्राद् केवलैकीहिभिः । समानतन्त्रले त्रभयैः ग्राद् । तते। वसन्ते यवैः । वेणुयवैस्त यथर्त यजेत । ते ह्यनियतकाखनिष्यत्तयः यस्तिन्वेवैता निष्ययन्ते तस्तिन्वेव यजेतेत्यर्थः ॥

द्रत्येकत्रिंगी कण्डिका।

इति श्रीभदृष्ट्रदन्तप्रणीतायामापसम्बद्धत्रवृत्तो सूत्रदीपिकायाम-वृत्तः पटनः ।

इति घष्टः प्रश्नः ॥

#### ग्राम्॥

# सवास्त्रोकान्पग्रवन्थयाज्यभिजयति। १।

त्रय नित्यः पग्रदारभ्यते । यस्मिन्तर्मणि यज्ञार्थं पग्रद्धंध्यते स पग्रद्धस्थः तेनेष्ट्वान् पग्रद्धस्थ्याजी सर्वाक्षोकाञ्चयति । सर्वकामा दर्भपूर्णमासावितिवदाहारपृथक्षाभिप्रायं सर्वाभिजयवचनम् । सर्वेष्यपि लोकेषु यंयमेव लोकं प्रयोगभेदेन कामयते तंतमेवाभिजयित न कुतश्चित्रतिहन्यत इत्यर्थः । नित्यस्य चायं फलविधिः दर्भपूर्णमास-यदेव वेदितयः । फलार्थवादे। वा कमेरश्रवणात् यथोतं हिरण्डके-शिना कतावर्थं श्रूयमाणं यजमानः कामयते यानि कामयित श्रावयेदिति तथार्थवादा इतर इति च ॥

तेन यक्ष्यमाणा जमावास्यायां पौर्णमास्यां वा षड्ढोतारं मनसानुद्रत्याहवनीये सयहं जुहाति स्वय ते चक्षुरिति । २ ।

श्रमावास्थायां पौर्णमास्थां वा तेन यस्त्यमाण द्रत्यन्वयः यदीश्वादि-विधिना तयोरेव यागविधानात्। तेन द्वाहकालले प्रशोश्चतुर्दग्शां इयते षड्ढोता। तत्र प्रक्रत्यविरेधगितराग्रयण एव दिर्णता॥ नन्वेवं यदीश्चादिविधिनैत्र सिद्धेः किंमधें पर्वणोर्वचनम्। परमतिनरासार्थ-मिति ब्रूयात् यथाह बौधायनः श्वामावास्त्रेन हविषेष्टा नचने वेति। त्रयवा मानायविकारत्वात्पश्रोरमावास्थासेवास्य कालं मा मंसते-त्यारभाः। सांनायविकारत्वसेव पश्रोः। कस्मादिति चेत्। एतदेव पृष्ट्वीतं भारदाजेन समानयोनिलं पयसः पश्रोस दर्भयतीति। अतिरिति भ्रेषः। कथं दर्भयतीति चेत्। तदणुदाहृतं यद्देवो वर्षत श्रयोषधयो जायन्त श्रोषधीर्जग्धापः पीला पयः संभवतीति तथा यद्वे इत्याद्यपः पीलेत्यन्तं पुनः पठिला रेतः संभवतौति च। बौधायना ऽप्याह दिधपयत्रामिन्नापश्रवः सांनायविकारा इति। तत्र कतरस्य मांनायस्य प्रश्रुविकार इति चेत्। तद्याच मत्याषाढः पश्यः प्रातर्देश्चिवकारः कालमामान्यादिति । तथा पयोधर्माः पश्रा-विति भारदाजः। सूचे चाच जिङ्गानि भवन्ति यथा उदक् पविचे कुम्यां दिचणस्यां वेदिश्रोण्यामासाद्य श्राज्येन पश्चं यस्त श्राता पग्रुषु प्रविष्ट दत्यादि । तस्मात्मिङ्कं पश्रुः प्रातदीहिवकार दित ॥ षड्रोतारं मनसानुद्रुत्येत्यादि वास्थातं तत्र षड्रोहिदिवात् सुधे ते चल्रिति विशेषप्रदर्शनं तचोदवसाय जुहाति खपयच्य मनुखाः प्रयानीति जिङ्गात्। तथोदवसाय षड्गोतारं छलेत्येव वौधायनः। तथा ब्राह्काले प्रश्नी विश्रेषमाह श्रजस्वैरश्निभिरूदवसायेति॥

# श्रामावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपति। ३।

श्रथान्यमाद्वनीयं प्रणीयाग्नावैष्णवं निर्वपति । तस्य चाङ्गलादबहि-स्वन्नवर्तिलाच नान्वाद्दार्थं दस्यते ॥ सत्याषाढस्त्वचानुग्रहमाद श्रपि वा चतुर्ग्रहीतमाञ्चमाग्नावैष्णयर्चाद्ववनीये जुहातीति । तथा पश्य-बन्धे अग्नाविष्णुभामिति चतुर्ग्रहीतं स्वादिति भारदाजः ॥ अग्यन्वाधानस्य प्रत्यामाया भवति । ४।

श्रता अन्यन्वाधानं निवर्तते॥

सिडमिष्टिः संतिष्ठते । ५ ।

गतः ॥

धारयत्या इवनीयम्। ६।

दृष्टेरपवर्गादग्नेरपवर्गा मा विज्ञायीत्यारमः । दृद्मेव धारणवचनं ज्ञापमं तन्त्रान्तरभ्रेषभ्द्रता श्रिप बहिस्तन्त्रवर्तिन दृष्टिद्विहोमाः पृथ-गग्नयो भवन्तीति। दर्भितं चैतदस्माभिरन्वारभणीयायाम्॥

उर विष्णो विक्रमस्वेति सुवैणाइवनीये यूपाहुतिं जुहाति। ७।

श्रथ शाखामा इत्य निधाय यूपा इति जुहाति । व स्यमाण निर्भथा-विक स्पार्थमा इवनीय ग्रहणम् । यूपा इतिसमाख्या ना यूपा भावे निवर्तते परिधा प्रमुखिनु सुनीत्यादौ ॥

सुचा वा चतुर्यहोतेन। ८। सुचा वा जुहोति। तदा चतुर्यहीतेन॥ न दीक्षितस्य जुहुयात्। ८।

गत: ॥

वैष्णवीस्चमनूच्याच्छेत्यः । १० । तस्य तु यसैव वैष्णया होम उत्तः तासुक्षा यूपे। उच्छेत्यः श्राप्तुं गन्तयः ॥ जुहुयादा । ११।

गत: ॥



यूपसकाभे वामिं मिथत्वा तसिञ्जुहुयात्। १२। सुवेण सुचा वा पूर्ववत्॥

सुवमाज्यप्रेषं चाध्वर्युरादत्ते। तक्षा श्रस्त्रम्। १३। शक्तं वाशी तक्षा इस्तेन वाख्येति लिङ्गात्। येन चान्येनार्थी भवति तदणन्यो इरति॥

यच यूपस्तद्यन्ति । १४।

यच यूपञ्छेदासाच वर्जाना ब्रह्मयजमानाध्वर्यवस्तवा च ॥

यूप्या दृक्षाः पलाग्रखदिरविल्वरोहीतकाः। १५। यूपाः यूपभावार्द्याः। रोहीतकाः नाम वटावान्तरजातीयः॥

पालाशं तेजस्कामा यज्ञकामा वा। खादिरं स्वर्ग-कामा वीर्यकामा वा। बैल्वमनाद्यकामा ब्रह्मवर्चस-नामा वा। रौहीतकं प्रजाकामश्रक्षुष्कामा वा। १६। यूपं कुर्वीतेति शेषः। नित्येव्यमीव्येवामी कामाः ततो ऽन्यस्य यूपस्याभावात्॥

समे जातमशाखाजं बहुपर्णशाखमप्रतिशुष्काशमसु-चिरमव्यादत्तमधूर्णम्जुमूर्ध्वमूर्धश्रकत्तमय ईषदुपाव-नतं प्रागुदक् प्रत्यग्वीपनतम्। १७। समे जातं समख्ये जातम्। त्रशाखाजं स्मेरेव रूढम्। त्रथा-दृनं त्रवितायम्। त्रघूषं त्रघूषितयष्टिम्। स्वजुं त्रवक्रम्। जिध्वं त्रितिर्यङ्गतम्। जिध्वेशकलं शकलैरपूर्धिरेवापेतम्। त्रये किंचिद्वनतं दिविणेतरासु दिचु प्रक्षं च यूपं दृश्चेत्। तथा सुिषर-वादया ऽपि यूपदेषाः परिहर्तथाः॥

#### यं कामयेताप्रतिष्ठितः स्यादित्युक्तम्। १८।

यं कामयेताप्रतिष्ठितः स्वादित्यारोहं तस्त्री दृश्चिदित्यादित्राह्मण एव यूपस्य गुणदोषास्तत्प्रसानि चेत्रतानि तस्त्रवें तत्रैवानुसंधातव्यमित्यर्थः । श्रारोहमिति दृचात् न भूमेरिति श्रारोहः श्रासाजः । श्रारोहमिति णमुखन्त इति केचित्। तद्युकं एष वै वनस्पतीनामप्रतिष्ठितः इति खिङ्गात् तथा प्रतिष्ठितं दृश्चेत्पृतिष्ठाकामस्त्रैष वै वनस्पतीनां प्रति– ष्ठिता यः समे भूम्ये स्वाद्योने रूढ इति च खिङ्गात् स्वरवशाद्य। श्रत एव चोकं स्वत्रकता समे जातमशास्त्राजमिति ॥

# श्रितिकस्य यूष्यान्यं जे। षयते तसिमन्त्रयते । १८।

इति प्रयमा किष्डिका।

#### ऋत्यन्यानगामिति। १।

प्रथमप्राप्तांस्त्र्यवरान्यूष्यान्वृत्तानित्रम्य तता यं जाषयते यत्र प्रीता भवति तमिभमन्त्रयते ऋत्यन्यानगामिति लिङ्गादिति भावः॥

अथैनमुपस्पृणति तं त्वा जुषे वैष्णवं देवयज्याया इति।२।

गत: ॥

देवस्वा सविता मध्वान क्रिति सुवेश सर्वता मूलं पर्यणिति । ३।

मवें मुलभागं परिता उनित ॥

त्रोषधे चायस्वैनिमत्यूर्धायं दर्भमन्तर्धाय स्वधिते मैनं हिंसीरिति खिधितिना प्रहरति। ४।

खिधितिः चुरः तेन प्रहरति। तन्त्णः श्रस्त्रमेवाच खिधितिर्विविचित दृत्यन्ये ॥

प्रथमपरापातिनं शकलमाहरति। ५।

गत: ॥

ग्ः फद्ये रुश्वेजानुद्ये अनुसमङ्गं वा। ६।

ग्लाः चर्णग्रन्थः। त्रनचमङ्गं यथा प्रकटस गच्छता उचस्याणी न मञ्चते तथेत्यर्थः ॥

र्दिवमग्रेण मा खेखीरिति प्राच्चं पातयत्युद्चं प्राच्च-सुद्घं वा। ७।

गतः ॥

वनस्पते शतवस्थी विरोहेत्यावश्वने जुहाति। ८।

f

7

Ð

J

M त्ति

R

770

यते। वृक्षो यूपः तदुत्तमूलमात्रञ्चनम् ॥

सहस्रवन्शा वि वयं रुहेमेत्यात्मानं प्रत्यभिमृश्य यं त्वायं स्वधितिरित्यन्वयमद्गांश्किनत्ति। १।

श्रन्वयं मुलादारभ्यायात्। श्रद्धाः शाखाग्रन्थयः॥

श्रक्तिनो रायः सुवीर इत्यग्रं परिवासयति । १०। परिवासयित किनन्ति ॥

पच्चारितमिति काम्याः। ११।

पञ्चारितं तसी वृञ्चेदित्यादयः काम्या वृपपरिमाणकच्याः यथात्रा-ह्मणमेवानुसंघातव्या दत्यर्थः॥

एकार्तिप्रसत्या चयस्त्रिंशद्रत्तेरव्यवायेनैके समा-मनन्ति। १२।

श्रयवायेनेति एतासां संख्यानां मध्ये न काचिदपि हेयास्ति। सर्वा एव मिथो विकल्पन्त इत्यर्थः। तचार्त्तिसंख्या यूपस्य सहापरेणेति भारदाजसत्याषाही ॥

यावान्यजमान जर्ध्वबाहुस्तावान्। १३।

पहापरेण तावानभवति ऊर्धं निखाताद्यजमानसंमितेत्यौदुम्बद्या वचनात्॥

यावान्वा रथे तिष्ठन्। १४।

त्रमुध्वेबाइरिति श्रेष:॥

সহা भव

## जर्ध्वबाहुर्वा । १५ ।

रथे तिष्ठनित्येव ॥

पुरुषमाची त्वेतस्थावमा माचा। अय तता वर्षी-यान्। वर्षीयानेव कार्य इत्येके। १६।

यूपस्थापञ्चष्टा मात्रा पुरुषमात्री पुरुषमात्रया मंमिता। त्रतस्तावसा-पक्षयते ततः परं तु यथालाभं वर्षीयानेव कार्य दत्येके गाखिनः॥

व्यर्तिश्रतुररिवना पालाभा निरूढपभ्रवन्थस्याते। sन्यः सौम्यस्याध्वरस्येति वाजसनेयकम्। १७।

चामाद्वहिर्यः खतन्त्रः क्रियते स निक्टपग्र्वन्थः। तस्य पाला-प्रस्तिचतुररित्वञ्च यूपः स्थान् दृचान्तराणि परिमाणान्तराणि च मौमिकस्य यूपस्थेति विनिवेशो वाजसनेयिनामित्यर्थः ॥

इति दितीया किष्डिका।

## मूलता ऽतष्टमुपरम्। १।

मुलभागे यद्परं निखातचा उंगः तदतष्टं भवति भेषस्ववं तष्टव इत्याह ॥

श्रष्टाश्रिरनुपूर्वी ऽयते। ऽणीयान्प्रज्ञाताग्निष्ठाश्रिर-स्यूचा ऽनगुः। २।

श्रनुपूर्वः मूलादारम्याग्रात् क्रमेण तनुरगतस्वणीयान् श्रणुतरःः। याग्नेरार्जवेन तिष्ठति साग्निष्ठात्रिः सा स्पृटा सवत्यन्याभ्यः ॥

यं

श्र ण

ি প্র

স্থা

श्रवतस्रणानां स्वरुरिमन्यनश्र श्रवातः। ३।

तचणप्रभवाः प्रकला त्रवतचणाखोषां मध्ये कञ्चित्खर्भवति त्रन्यो ऽधिमन्थनः। यखोपरि मथ्यते ऽग्निः चे। ऽधिमन्थनः॥

अयाचवालं पृथमाचमष्टाश्रिमध्ये संनतम्। ४।

थूपखायिमेः अवयवश्वषालं तत्परिवासितादग्रादपिक्दिय कार्थम् । श्रथस्त्रयोदशाङ्गुलमिति बौधायनः । संनतं तत्कृतं निष्टुश्चं च भवति थूपे प्रतिमोक्त्यमाणलात् ॥

यं कामयेतान्या ऽस्य बेाकमम्यारे। हेदिति तस्यान्य-दृक्षस्य स्वरूचपाचे कुर्यात् । ५ ।

एवं निन्दितलादर्जनीया उन्यहच इति भावः। श्रपि वान्यस्य तन्जातीयस्य हचस्य कुर्यादिति बौधायनः॥

यावदुत्तममङ्गुलिकाएडं तावदूर्ध्वं चषालाद्यूपस्या-तिरिक्तं द्यङ्गुलं त्यङ्गुलं चतुरङ्गुलं वा । ६ । प्रङ्गुलिकाण्डमङ्गुलिपवे॥

रयमाची निरूढपशुबन्धस्य वेदिः। ७। एतदेव याकरेति॥

श्रक्षसंमिता पश्चात्तिर्थगीषया प्राची विपययुगेन पुरस्ताद्यावता वा बाह्ये छिद्रे। ८।

पद्मातिकंगवमंमिता। देवामंमिता प्राची। पुरसात्तिरस्थी त

प्रष्ट

¥व

विषययुगेन संमिता। तस्त्रैव वा युगस्य बाह्ययो ज्ञिह्रस्थार्थावदन्तरं तावता संमिता॥ श्रजादिशमाणानि ग्रउन्वे वस्त्यति श्रष्टाश्रीतिश्रत-मीषेति॥

त्रप्रतिभिना चतुर्भिः पश्चात् षड्भिः प्राची चिभिः पुरस्तात्। १।

गतः ॥

तां वेदं कत्वा दर्भपूर्णमासवत्संनमनवर्जं प्रागुत्त-रात्परियाचात्कृत्वापरेण यूपावटदेशं संचर्मवशिष्य वैद्यामुत्तरवेदिं दश्रपदां सोमे करोति। १०।

वं विमितां मतीं क्रला कयं नाम क्रला वेदं क्रला दर्भपूर्ण-दोत्तरपरियाद्यात्कला तस्त्रामेव वेद्यासुत्तरवेदिं करे।ति। कुच । पश्चाद्यूपावटदेशस्य मंचरं श्रिष्ट्यानन्तरदेशे तां चेगमे दश्चपदां कराति मर्वतश्च दश्चपदां श्रविशेषात्। तथा मर्वता दश्चपदामित्येव भारदाजः। तथा च चेचतः श्वतपदेत्युक्तं भवति। मौमिक्यास्त्रिद्धः वचनं प्रासङ्गिकं पाश्चविश्वयाश्च प्रमाणमनन्तरमेव प्रवच्यते॥

#### श्रं हीयसीं पुरस्तादित्येके। ११।

श्रंदीयसीति तनीयसी पुरस्तात् श्रर्थादेव प्रथीयसी पञ्चात् न तु सर्वता दश्चपदा श्रतपदैव तु चेत्रतः ॥

तां युगेन यजमानस्य वा पदैर्विमाय श्रम्यया परि-

न

उ

f

ল

यं

N

ण

ि

fe

युगेन वा विमायेति वचनायुगमाचौत्यपि सिद्धं भवति। यजमान-ग्रहणाच यजमानखाध्वर्येविति विकल्पो निष्ठत्तः। तथा युगमाचौं यजमानद्रश्रपदां सेाम इति कात्यायनः॥ तच यदा पदमाना वेदिखदा युगमाचैवेव्यते न दश्रपदा श्रन्यथा सदीहविधानादिप्र-सङ्गात्। श्रम्यामानं द्वत्तरवेदिसंस्कारार्थसुभयच ससुचौयते॥

शम्यामाची निरूढपशुबन्धस्योत्तरवेदिः। १३।

श्रम्याप्रमाणं तु दर्शितमेव दर्शपूर्णमासयोः॥

श्रम्यां पुरस्तादुदगग्रां निधाय स्फ्येनादीचीमभ्यन्त-रमुपलिखित वित्तायनी मे उसीति। एवं दक्षिणतः प्राचीं तिक्तायनी मे उसीति। पश्चादुदीचीमवताना नाथि-तिमिति। उत्तरतः प्राचीमवताना व्यथितिमिति। १४। पुरसासीमिकाः पाग्रकाश्चात्तरवेदेः पूर्वमीकीत्यर्थः। उदग्यासु-दीचीनकुम्नां तथा पेषणे वक्तवात्। श्रभ्यन्तरं श्रम्यायाः श्रन्तरतः।

इति हतीया कण्डिका।

दति प्रथमः पटलः ॥

उत्तरसाद्देशंसादुदक्प्रक्रमे चात्वालः। १।

चत्तरवेदिपांखर्या अवस्थातालः ॥

उपलिखति तस्याः समीपे लिखति ॥

习

प्रष्ट

भः

तमुत्तरवेदिवत्तृष्णीं श्रम्यया परिमित्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इत्यिक्षमादाय परिचिखितं रक्षः परिचि-खिता ऋरातय इति चिः प्रदक्षिणं परिचिख्य तृष्णीं जानुद्यं चिवितस्तं वा खात्वे। त्तरवेद्यर्थान्पांस्न क्रिति विदेरिति। २।

चालालप्रमाणसुत्तरवेद्या व्याख्यातम्। श्रभ्यः खनिचम्। प्रद्विणव-चनमविस्मरणार्थम्। वितस्तिः कनिष्ठाङ्गुच्योरायामः॥

सिं हीरसीत्युत्तरवेद्यां निवपति । ३।

गत: ॥

शतेनैव या दितीयस्यामिति दितीयं यस्तृतीयस्या-मिति तृतीयम्। ४।

एतेनैव विदेरिति मन्त्रेण यो दितीयस्थामित्येवं विक्रतेन दितीयं इरित । एवं ढतीयम् ॥

तृष्णीं चतुर्थं हत्वे प्रयस्वो ते यज्ञपितः प्रथता-मिति प्रथित्वा ध्रुवासीति श्रम्यया संहत्य देवेभ्यः कल्पस्वेत्यभिमन्त्य देवेभ्यः शुन्धस्वेत्यद्भिरवोद्ध्य देवेभ्यः शुम्भस्वेति सिकताभिरवकीर्य प्रोक्षणीश्रेषमुत्तरत उत्त-रवेद्यै निनीयापा रिप्रं निर्वहतेति स्फ्येनादीचीमेकस्फ्यां निःसार्य विश्वाड् इहत्पिवतु से।म्यं मध्वायुर्द्धवज्ञपताव- ह्य

ਭ ਿ

ল

यं

र ज

ण हि

हि श्र

38

4

विद्युतम्। वातजूते। ये। श्रमिरस्रति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा विराजतीत्युत्तरवेद्या श्रन्तान्कल्पयति । ५ ।

चतुर्थे धर्वान्पांस्वन्हर्ति तैरेवान्तर्विदिषमुच्च्रयो व्याख्यातः । मंहत्य ले। ष्टानि विम्टद्य । प्रोचणीशेषं श्रवाचणश्रेषम् । जन्तरवेद्या इति षष्ट्यर्थे चतुर्थी । स्म्यक्षतेकरेखेकस्म्या तां निःसार्थे तयोदकं गम-यिता । श्रन्तान्कन्ययित म्हन्तार्थेर्दृढयित यथा न विश्वीर्थेरन् ॥

संख्यतीत्येके। ६।

द्वण्यीं वा कन्ययिला मन्त्रेण संस्थाति ॥

दति चतुर्थी कण्डिका।

श्रवास्या मध्ये प्रादेशमानीं गोपदमानीमश्रशफ-मानीं वेक्तरनाभिं चतुःस्रिक्तं क्रत्वा चतुःशिखर्डे युवती कनीने घतप्रतीके भुवनस्य मध्ये। तयादेंवा श्रिषसंवसन्त उत्तमे नाक इह मादयन्तामित्युभे श्रभि-मन्त्येन्द्रघेषस्वा वसुभिः पुरस्तात्यात्वित्येतैर्यवालिङ्गमु-त्तरवेदिं प्राक्षति। १।

नाभिरिव मध्ये भवति । उत्तरनाभिं चतुःस्रतिं चतुःस्राणाम् । यथालिङ्गं यस्मित्रान्त्रे यसा दिश्रो लिङ्गं तेन तं दिग्मागं प्रोत्तति ॥ लष्टा त्वा रूपैरुपरिष्टात्पात्विति मध्यम् । २ ।

श्रायमासिङ्गलादारमाः॥

पाश्चणीश्रेषं दक्षिणत उत्तरवेदौ निनयेच्छुचा त्वःर्प-यामीति देखं मनसा ध्यायन्। ३।

ग्रुचा लार्पयामौति देखधानप्रकारः। निनयनं तु पूर्ववसूष्णीसेव चिङ्गानुगुष्णात्॥

पूर्ववदेवस्पयां दक्षिणता निःसार्य जुह्वां पञ्चयहीतं यहीत्वा सर्वच हिरण्यमुपास्यन्वश्र्णयात्तरवेदिमुत्तर-नाभिं वा व्याघारयति । ४।

यथाज्यं हिरखे पतेत्तया नद्यतो नयन्कोणदिशः प्रति दीघा धारां करोति ॥

दक्षिणमंसमुत्तरां श्रोणिं दक्षिणामुत्तरमंसं मध्य-मिति सिंहीरसीत्येतैः प्रतिमन्त्रम्। ५।

एवंक्रमकान्द्चिणांसादीन् सिंहीरसीत्येतैः प्रतिमन्त्रं व्याचारचित ॥

भूतेभ्यस्वेति सुचमुङ्गृद्ध पौतुद्रवैः परिधिभिकत्तरवेदिं परिद्धाति विश्वायुरसीति मध्यमं भ्रविह्यदसीति दक्षिणमच्युतिह्यदसीत्युत्तरम्। ई।

पूतुद्धुई वदारः॥

परिधिसंधिना सर्वाहुतीर्जुहोति। ७।

परिधिषंधिना प्रपद्य जुहाति। केन। दक्तिणेन दक्तिणा श्राङ्गतीरू-नरेणोत्तरा दति विवेकः॥

दित पञ्चमी किष्डिका।

ਚ ਵਿ

त्व

E

श्रमेभंस्मासीत्युत्तरवेद्यां संभारान्तिवपति गुलगुलु सुगन्धितेजनं श्वेतामूर्णास्तुकां पेत्वस्यान्तराश्वङ्गीयां लूनस्यालूनपूर्वस्य वा । १ ।

सर्वान्संभारानेकीकृत्य निवपति। पुरीषमधीत्यन्ते मन्तः स्रग्नेः पुरीषमधीत्याद्दाग्नेद्धितत्पुरीषं यत्वंशारा इति लिङ्गात् स्रग्नेभंसा- सीति सिकता निवपतीत्यचापि तथादर्भनाच। सुगन्धितेजनसृण- विभेषः यः सुगन्धितेजनस्र जाठराग्नेभंवति। ऊर्णासुका लेगमकलापः सा तु पेलस्य ग्रह्मान्तराङ्गवा भवति। पेला दृष्णिः। दृष्णे सुका दृत्येव कात्यायनः। लूनस्य लूनलेगमस्वदभावे ल्लूनस्य॥

व्याघारणप्रभृति संभारिनवपनान्तमुत्तरवेद्यामुप-र्यमौ धार्यमाण एके समामनन्ति। २।

त्रीः त्तरवेदिका ऽग्निरपर्युत्तरवेदेरन्येन धार्थते । तता जुङ्गां पञ्चग्र-हीतमित्याद्यध्वर्युः ॥

प्राष्ट्रान्तां क्रत्वादुम्बरशाखाभिः स्रष्टशाखाभिनी प्रच्छाच वसति यचसचस्तालः पशुभवति। ३।

यद्यसद्यस्ताल दत्यनुवादः । ह्यह्वनालस्यापि विधिरनुमीयते । बौधा-यनस्याह दष्टिपग्रज्ञन्थाः सेगपवस्याः सद्योयज्ञा वेति ॥ तदा त द्विणतो निःसारणान्तासुत्तरवेदिं क्रला प्रस्काद्य विरमति । व्याघार-णान्युत्तरेद्युरेव क्रियन्ते ॥ श्राहवनीये प्रणयनीयिमधमादीष्य सिकताभिरूप-यम्यामये प्रणीयमानायानुब्रू हीति संप्रेष्यति । प्रणीय-मानायानुब्रू हीति वा । ४ ।

प्रणयनीयमिश्रमादीष्य प्रणयनार्थमिन्धनं ज्वलियता सिकताभिक्ष-प्रयम्येति यिसान्पाचे अग्निक्द्वित्यिते तस्याधसादुप्यमनानुगुणाः सिकताः कस्ययित्वेत्यर्थः दीप्तस्यानुद्यतस्यापयमनार्थभवादुत्तरचे।य-मनवत्तनास्व । व्यक्तीकां चैतद्ग्याधेये यथा प्रणयनीयमिश्रमादी-प्रयति सिकतास्वापयमनीक्ष्यकस्ययेते तसुद्यक्कतीति ॥

उद्यम्याग्निमाहवनीय उद्यतहे।मं जुहोति यत्ते पावक चक्रमा किच्दागः पूर्वी यत्सन्नपरे। भवासि। घतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व मा मा हिंसीरिधगतं पुरस्ता-स्वाहेति। पू।

उद्यम्याद्रिं त्रादीप्तमिश्रमाहवनीयादुद्धृत्येत्यर्थः । केचिनु त्रमन्तरेनिकादौपनेनेद्धरणं खचियवाचेद्यस्थिति तस्वैवाग्रेस्त्चेपणमाचमुक्त-मित्याचचते । तद्युक्तं मुख्यार्थीपपक्ता जवन्यदृत्याश्रयणायागात् उद्यतद्देगमममाख्यानाच । तस्य ह्याहवनीयादौक्तरवेदिकाद्धरणं नि-मिन्तं न त्रत्चेपणं पूर्वा यत्मन्तपरा भवासीति खिङ्गात्। तस्माद्य-योक्त एव सूचार्थः॥

प्रथमायां चिरनूकायामुपयमनीभिरूपयम्य हर्ति।

उपयमनीभिः धिकताभिष्यतमधिम् ॥

ਭ ਵਿ

Ø

जणावन्तं प्रथमः सीद् यानिमिति होत्रिभिज्ञायाग्ने वाधस्व विस्धा नुद्स्वापामीवा अप रक्षांसि सेध। अस्मात्ममुद्रादृहता दिवा ना ऽपां भूमानमुप नः स्रजेह ॥ यज्ञ प्रतितिष्ठ सुमता सुश्रेवा आ त्वा वस्न्ति पुरुधा विश्वन्तु। दीर्धमायुर्धजमानाय क्रख्वन्नथास्तेन जरितारमङ्ग्धीह यज्ञः प्रत्यष्ठादिति संभारेषु प्रति-ष्ठाष्य। ७।

इति षष्टी कण्डिका।

श्रमेः पुरीषमसीत्युत्तरत उपयमनीर्क्युष्य मनुष्ठस्वा निधीमहि मनुष्ठत्सिमिधीमहि। श्रमे मनुष्ठदङ्गिरा देवान्देवायते यजेत्युपसिमध्य द्वादश्रयहीतेन सुचं पूरियत्वा सप्त ते श्रमे सिमधः सप्त जिल्ला द्वित सप्त-वत्या पूर्णाहुनिं जुहोति। १।

गतः ॥

श्रमिर्वायुरादित्थे। विष्णुर्यज्ञं नयतु प्रजानमीनं यज्ञहने। विदन्देवेभ्ये। यज्ञं प्रब्रूतात्मप्र यज्ञपतिं तिर खाहेति चतसो ऽतिमुक्तीर्जुहोति। २।

यज्ञं नयतित्यादेरनुषज्ञः मर्वत्र ॥

्रष पश्चबन्धस्याइवनीया यतः प्रणयति स गाई-पत्यः। ३।

श्रतः परमसिन्नेवाइवनीयकर्माणि क्रियन्ते। तद्योनी लाइवनीये गाईपत्यकर्माणि॥

प्रणीते चेद्गिहोचकाल एतस्मिन्नेवाग्निहोचं जुहु-यात्। ४।

एष पर्छवन्थस्थाहवनीय इति वचनात्ता निष्टत्तमित्त्विद्विहे। चिन् त्यारक्षः नौत्तरवेदिके ऽग्निहे। चं विद्यत इति कस्यान्तरकारमतिन् रासार्थस्य ॥ प्रणीते सत्यौत्तरवेदिके यद्यग्निहे। चं प्राप्तकानं स्थात्तदेन तिस्तिकौत्तरवेदिक एव जुड्डयात्। अपयेक्हालासुस्वीये यतः प्रणयन् ति स गाईपत्य इत्यचात एव न्यायात्॥

#### एवमन्यच विप्रकान्ते तन्त्रे । पू ।

एवमन्यसिन्नपीद्यादितन्त्रे विप्रकान्ते प्रक्रस्यापरिसमाप्ते प्राप्तकाल-मग्निहोचं तस्वतस्याहवनीय एव जुड्डयात्। भारदाजस्त्वचाह विप्र-कान्ते कर्मस्वग्निहोचकात्व त्रागच्छेत्संस्थाय जुड्डयादित्यास्वरथ्यः कात्व एव जुड्डयादित्यात्रेष्वन दति॥

#### इथावर्हिराहरति। ६।

श्रय वर्षिराहरणादि प्रतिपद्यते समानमा कुम्भालेपनात्। तत्र वेदो वेदिश्च प्रागेव कतौ । श्राखापवित्रानुमन्त्रणे तु पर्द्धं ह्यमि-त्यूहः तथास्थेमौ पर्णे चेति । निधानं प्रकृतावेव व्याख्यातम्॥ ख ज

70

3

चयाविंशतिदारुरिधा त्रात्रवालः प्रस्तर ऐक्षवी विष्टती कार्यार्थमयाः परिधयः । ७ ।

त्रायवालः काममयः । ऐचवी दचुमलाके दित भारदाजः ॥

दति सप्तमी किष्डिका।

दति दितीयः पटलः ॥

त्रभीनपरिस्तीर्थ पाणिप्रसालनादि कर्म प्रतिप-द्यते। १।

गतः॥

यथार्थं पाचाणि प्रयुनिक्त । २।

ययार्थं चैनर्थः प्राक्ततेषु चैश्वाचैरामनुभिरित्यर्थः॥

स्प्यमिश्च हो चहवणीं वसा हो महवनीं दितीयां जुह्नं पृषदा ज्यथानीं दितीया सुपश्चतं दे आज्यस्थाच्यी हृदय-श्रूलमिसं कुम्भीं सक्षशाखां शाकपविचं कार्ष्मर्थमय्यी वपाश्रपण्यी दिश्रलामेकश्रलां चौदुम्बरं मैचावरुणद-ण्डमास्यद्धं चुबुकद्धं वा रशने च। ३।

स्फाग्निचे चहवणीयहणं प्रदर्भनार्थं दयं तावदपरचार्थवप्रात्प्रयोज्यम् । एवं खुवाद्यपि पूर्वचेति । तच वसाचे महवन्यादीनां जुङ्गादिसमा-स्थानादृचनियमसावद्यास्थातः । तथा प्राक्षतेर्जुङ्गादिभिरेकवत्कर-भेनेषां दन्दप्रयोग दति सिद्धं भवति । च्रद्यप्रद्वादीनां पाठकमेणैव दन्ता । दर्शितं च तत्त्वें दर्भपूर्णमामयोः । निशातमयं ग्रूखिमत्यु-च्यते इदयश्रपणार्थे ग्रूखं यस्य काष्टस्य तद्भृदयग्रूखम् । श्रमिः स्वधितिः म च दिधारः स्वधितेरन्यतरां धारामिति लिङ्गात् । दे ग्रूखे यस्याः सा दिग्रूखा । चुबुकमास्याधीभागः । रशने रच्ची ये वच्यति दिगुणा दिव्यायामेत्यादिना ॥

पविचे कृत्वा यजमान वाचं यच्छेति संप्रेष्यति । ४। चामविधे प्रशाविति भावः । इष्टिविधे तु पविचे क्वता प्रणीताप्रण-यनं वच्छति ॥

वाग्यतः पाचाणि संस्टश्य प्रेश्यणीः संस्कृत्य ब्राह्मण-मामन्त्र्य पाचाणि प्रेश्यत्यच वाचं विस्तृजते। स्प्यमा-दायोत्तरं परिग्राहं परिग्रह्य दर्भपूर्णमासवत्संप्रेष्यति। श्राज्येन दक्षोदेहीति संप्रैषान्तं नमति। ५।

एष्टिकीः पदार्थान्तरेरमंस्कारार्थमनुमन्त्रणम्। तत्र स्प्याग्निहात्रहव-णीमंमर्भने स्प्यप्रोत्तणे च संमर्भनप्रोत्तणमन्त्रचार्द्विवदेववदेवाद्यः प्रक्र-तावेव व्याख्यातः। द्वण्णीं स्प्यमादाय उत्तरपरिग्राहादि। संप्रैषं तु केचित्सुवं च खिंधितं चेत्यपि कुर्वन्ति खिंधतेरपि संमार्गवचनात् स्वव्यानापन्नवाच। तदयुकं दर्भपूर्णमासवत्संप्रेव्यतीत्यतिदिश्य संप्रै-षान्तं नमतीति वचनात् चातुर्मास्वेषु पश्चवत्संप्रेष द्रत्यतिदेशात् प्राणिवहरणवदसंप्रेषितस्यापि संमार्गवचने।पपन्तेश्य ॥

सुचां संमार्जनकाखे सुवं संमृज्य तस्याष्टता स्वधि-तिम्। ई। ਭ ਭ

f

7

खिधितिरणवदानार्थवात्सुववत्संस्कारमर्हतीति भावः॥

जुह्नवद्वसान्हामहवनीमुपभ्रदत्यृषदाज्यधानीम् । त्राज्यं निरुष्य दिध निर्वपति । ७ ।

गताः ॥

श्रिधश्रयणवर्जं दधनि क्रियते। ८।

श्रिधश्रयणप्रतिषेधात्पत्यवेचणमपि निवर्तते श्रमेश्रं वा एतत्करोति चत्पत्यवेचते गाईपत्ये ऽधिश्रयति मेथ्यलायेति लिङ्गात्। भारदाज-श्वाह न पत्यवेचेताधिश्रयणप्रतिषेधादिति॥ तत्र च दथाज्यस्थाल्यो-रूहेणादानं श्रदिती स्था ऽक्टिद्रपत्ते इति। तथाज्यमसीत्यादेराज्यं दिधि स्थ दत्यसमासेनैवोद्यः श्राज्येन दधोदेहीति लिङ्गात्।

नैतस्य द्धः संस्कारे। विद्यत द्रत्यपरम्। १ । श्रीसंस्तु पचे दर्भपूर्णमासवदेवाविकतं सर्वम्। सौकिक एव तु दिश्व संज्ञतमाञ्चमानीयते ॥

इत्यष्टमी कण्डिका।

आज्यग्रहणकाले चतुर्जुह्नां यह्णाति चतुरूपभृति। १। जुङ्गां पञ्चग्रहीतस्य निरुत्त्यर्थे चतुर्ग्रहीतवचनसुपस्त्यष्टग्रहीतद्शग्र-हीतयोः॥

दथन्याच्यमानीय महीनां पया उसीति पृषदाच्य-धान्यां पञ्चयहीतं पृषदाच्यं च्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समिदिति वा । २। दुग्धमिति प्रथममन्त्रानाः ग्रेषस्य दिधियमे विनियोगात्। तत्रैक-मन्त्राणि कमीणीति न्यायेन सक्तवान्त्र इति केचित्। तदयुत्तं द्रव्यप्रथक्षात् यथोक्तं भारदाजेन द्रव्यप्रथक्षो उभ्यावर्तते यथाज्यग्रहणे खवने सहणे चेति॥

# चतुर्भुवायाम् । ३।

ज्रह्मवद्वाखा ॥

# सादनकाल श्राज्यानि सादयति। ४।

स्तरणकाले मर्जा वेदिं स्नृणाति विश्वेषावचनात् त्रपरेणोत्तरवेदिं स्नृणातीति मैोमिक्यां विश्वेषवचनात् दिचणस्यां वेदिश्रोण्यां विश्वेषविति लिङ्गाच । सुक्सादनकाले त्वाच्यवतीरेव सादयति न त्वनाच्यां वसाहोमहवनीं श्राच्यानीति वचनात्॥

## उपसदत्यृषदाज्यधानीम् । ५ ।

खपसददुपसदसीति मन्त्रेण सादयति। तथा सुवमन्त्रेण स्विधितं तत्स्थानापन्नत्वात् तस्याद्यता स्विधितिमिति लिङ्गात् सुवधमीः स्विधि-ताविति कल्पान्तर्कारवचनाच । याजमाने त्वयं स्विधितर्भिजि-हतौं खूहः ॥ सुवस्विधियोः संभवाद्युगपत्मादनिमत्येके । तदा तु दिवदूहो मन्त्राणाम् । दिधस्थान्त्यां तु दक्षः पूर्णे खूहः ॥

पूर्ववदाज्यान्यभिमन्त्याग्रेणाहवनीयं यूपावटं परि-निक्तत्यर्धमन्तर्वेद्यर्धं वहिर्वेदि । ई । f

ïĉ

पूर्वविष्णूनि स्रोताभिमन्य परिविखतावटं यथा पृष्ठ्यान्यः प्रङ्कर्मध्ये भवति ॥

पूर्ववदश्वेरादानं परिनेखनश्च। ७।

पूर्ववत्साविचेणादानं परिलेखनः मन्त्रः परिलिखितमिति॥

श्रय खनति यथा नाविरुपरं भविष्यतीति। ८।

यथा निखातस्य यूपस्य नाविभीवियात्युपरमिति मन्यते तावन्तमवटं खनति ॥

त्रश्रेणावटं प्राच्चं यूपं निधाय यत्ते शिकः परावधी-त्तस्या इस्तेन वास्या। त्र्यापस्तत्सवं जीवलाः शुन्धन्तु शुच्यः शुचिमिति यूपं प्रश्लाल्यायैनं यवमतीभिः प्राक्षति। पृथियौ त्वेति मूलमन्तिरिष्टाय त्वेति मध्यं दिवे त्वेत्ययम्। १।

यासु यवा भवन्ति ता यवमत्यः॥

युन्थतां खोकः पितृषद्न इति प्राष्ट्रणीभेषमवटे वनीय यवा ऽसीति यवमवास्य पितृणां सदनमसीति वर्षिषावस्तीर्य स्वावेभा ऽसीति प्रथमपरापातिनं शक-समवास्य घतेन द्यावापृथिवी च्यापृणोथामिति सुवेण शक्ते हुत्वा। १०।

इति नवमी काण्डिका॥

## यूपायाज्यमानायानुबूहीति संप्रेष्यत्यज्यमानायानु-ब्रूच्च इमे। यूपमनुब्रू हीति वा। १।

श्रवनयनावस्तरणे पित्रर्थे मन्त्रलिङ्गात् पित्रणां निसातमिति लिङ्गाच॥ भ्रतः प्राचीनावीतिना क्रियते। व्याप्टतायां सुवेणेत्येव षिद्धे सुववचनाज्जानीमा नर्ते वचनात्सुवेण होमः प्रशाविति । तेन प्रहत्य सुवेणाभिजुहोति सुवेण वपामभिजुहोतीत्यादिवदाच न सुवश्चादितस्तच वसाहामद्वन्या होम द्रयते जुह्रसमाख्यानात्॥

अधैनमसंस्कृतेनाच्येन यजमाना ऽयतः शक्तेना-निता। २।

एनं चूपमग्रत त्रारभ्या मूलात्। त्रनकसुपरमिति तु सत्याषाढ:। श्रमंक्ततेनित वचनाच्छकलाभिहामादन्यत्मवें संक्ततेनेति चिद्धं भवति । भारदाजस्वाह श्रप्राञ्चता श्राज्ञतय श्राज्यनिर्वापणादृर्ध्व-माञ्चखाखा द्यायस्यो की किकाच्यादित्यालेखने। श्रीवादित्या-लेखनिरिति॥

ऐन्द्रमसीति चषालमका सुपिप्पलाभ्यस्वौषधीभ्य इति प्रतिसुच्य देवस्वा सविता सध्वानिक्रिति स्वेगा संततमविच्छिन्दनिमिष्ठामित्रमनत्त्रयोपरात् । ३।

श्रध्वर्धिति शेषः यदग्रिष्टामश्रिमनित यजमानमेव तेजसानतीति भुते: उत्तरच यजमानग्रहणाच । प्रतिमुच रूपागे चिम्ना संततं मंततधारमविच्छिन्दन्नग्रिष्टामिति शेष:॥

줟

9

रश्रनादेशे चिः सर्वता यूपं संस्थाति। ४। यच रशनाभनस्ते तच मंस्यति॥

श्रञ्जनादि यूपं यजमाना नातम्जत्या परिव्यय-णात्। प्र।

परिव्ययणं परिव्याणम्। श्रभिविधावाकारः॥

यूपाये। च्छीयमाणायानुबृहीति संप्रेष्यत्युच्छीयमा-गायानुब्रहोति वा। ई।

गत: ॥

उद्दिवं स्तभानान्तरिक्षं पृणेत्युक्त्रयति। ७।

चक्र्यति **उत्याप**यति ॥

ते ते धामानीत्यवटे जवद्धाति। ८।

गतः ॥

विष्णोः कर्माणि प्रश्यतेति दाभ्यामा इवनीयेनामिष्ठां संमिनाति। १।

श्राइवनीयेन संमिनाति तस्यार्जवेन स्थापयति ॥

यं कामयेत तेजसैनमित्युक्तम्। १०।

श्रिप्रिष्ठाया यथोकात्रकारादन्ययावस्त्रापने देखः। तथाले गुण्य आह्मणे दर्भितः । स तत्रैवानुसंधेय दत्यर्थः ॥

अग्रमाइवनीयमुपनतं यूपस्यावनतं मलम । ११ ।

यूपस्थायमा इवनीयं प्रति प्रज्ञं भवति मूलं तु ततः किंचिदपनीतम्॥

श्रनाविरुपरं कत्वा ब्रह्मवनिं त्वा श्रचवनिमिति प्रदक्षिणं पांसुभिः पर्यू ह्म ब्रह्म हं ह श्रचं हं हेति मैचाव-रुणदण्डेन समं भूमिपरिहं हणं कत्वा। १२।

इति दशमी किष्डिका।

## उनमय पृथिवीमित्यङ्गिः परिविच्चति । १।

श्रनाविक्परं कृता श्रनाविष्कृते। पर्यू कृता। पर्यू ह्या वेष्टियला। समं यथा समीपश्वमिसममवटस्थलं भवति। तथा परिदृं इणं कुडनं कृता परिविञ्चति परितः सिञ्चति॥

दर्भमय्या रशने भवतः। दिगुणा दिव्यायामा पशु-रशना चिगुणा चिव्यायामा यूपस्य।२।

थायामञ्चतुररिनः ॥

देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इति रश्रनामादाय विष्णोः कर्माणि प्रस्यतेति सरश्रनेन पाणिना यूपमुन्माष्टि । ३। रश्रनां यूपरश्रनाम्॥

तिंदिष्णोः परमं पदिमित्ययं प्रेक्षते। यूपाय परिवी-

fa

7

**ا**رالة

यमाणायानुब्रू होति संप्रेष्यति । परिवीयमाणायानुब्रू-होति वा । ४ ।

गताः ॥

परिवीरसीति नाभिद्धे रश्चनया चिः प्रदक्षिगां यूपं परिव्ययति मध्यदेशे वा । ५ ।

तत्र रशनां त्रिः संभुज्य मथ्यमेन गुणेन परिव्ययतीति बौधायनः॥ यं कामयेताजेनिमित्युक्तम्। ई।

एवं परिवीताया रशनायाः कामवशादूर्ध्वमधेा वा सारणसुकं ब्राह्मणे तदणनुसंधातयमित्यर्थः ॥

त्रधे। दूरं परिव्ययेदृष्टिकामस्योपरि दूरमदृष्टिका-मस्येत्येके। ७।

भाखान्तरे तु वृद्यविकामयोः परिवाणमेवाधसादूरसुपरिष्टादूरं चोतम्। तंत्वसाद्राह्मणवनाभिद्रमे परिवीतायाः साधारणमित्यर्थः॥

यं कामयेत स्यस्य जायेतेत्युपान्ते तस्य व्यतिषज्य न प्रवेष्टयेत्। ८।

यौ बर्धविशिष्टौ रशनाखण्डौ ताबुपान्ते तयोः समीपे व्यतिषज्य मिथः संबध्य सुद्येत् न वेष्ट्येत्। एवं क्षते ख्यस्य जायेत। त्रता न तथा कुर्यादिति भावः॥

र्थं कामयेत पुमानस्य जायेत्रेत्यान्तं तस्य प्रवेष्ट्या-

णिमित स्थिनमत्प्रवीय दिवः स्न नुरसीति स्व मादाया-न्तरिष्ठस्य त्वा सानाववगूहामीत्युत्तरेणाग्निष्ठां मध्यमे रशनागुणे ऽवगूहित। १।

रमनाखण्डौ वन्धनादारभ्यान्नादेष्टियेला तयोर खन्ते स्थुलमनां चिन्ना वन्धने यो मध्यगुणसास्मिन्स्वरमवगूइति ॥

उत्तमे सर्वेषु वा। दयारधरयारिति वाजसनेयकम्। १०।

गताः॥

दत्येकादधी कण्डिका। दित त्वतीयः पटलः॥

पशुं सपर्यान्त क्रुटकर्णकाणखण्डवण्डश्वोणसप्तप्रफ-वर्जम्।१।

पग्नः कागः दन्त्राग्निभ्यां कागस्थिति लिङ्गात्। कूटो भग्नग्रहङ्गः। कर्णः कर्णेन विकलः काणसन्तुषा खण्डो दन्तेः बण्डः पुच्छेन स्नोणः पादेन। तथा बण्डस् किन्नपुच्छः स्वाच्छ्रोणः पङ्गरित्यादि नैघ-ण्डकाः। सप्त्रभणः सप्तखुरः एकेन पादेनेकश्रफ दित यावत्॥ श्रवानुग्रहमाह भारद्वाजः यद्यङ्गहीनः स्वाद्रूपता वा यृद्धः संपद्येत वैत्र्णवीं सारस्वतीं. वायव्यामिति ज्ञला सर्वप्रायस्वित्तानि जुड्यात्॥

#### यद्यङ्गहीनः स्यादङ्गते। वा विरुच्चेत । २।

त्रक्षिनः जनन एव विकलाङ्ग रित यावत्। श्रङ्गता वा विर्ज्येत रागादिनैवं चेदङ्गहीनः पग्नः क्रूटादिवर्जमेव पग्नः स्वपयन्तीति पूर्वत्र संबन्धो बाध्यः। रदं विस्पष्टार्थं तदितिस्त्रस्य वैकल्यस्याप्रयो-जकलात्॥ क्रूटादिविशिष्टमप्यङ्गीकृत्याह ॥

त्रशैकेषां वैष्णवीमाग्नावैष्णवीं सारस्वतीं वार्हस्य-त्यामिति च हुत्वा प्रयाजयेत्। ३।

वैष्णवाद्याः प्रसिद्धा याः काञ्चन ग्राह्याः सामान्यते। निर्देशात् । श्रव बौधायनः रूपतो वा वर्णतो वा यद्यङ्गहीनः पर्श्वरिति प्रक्रत्य श्राग्नेयीमित्याद्युक्तवान् ॥

### या ऽपन्नद्नमलं तत्पश्चनामिति विज्ञायते। ४।

यो ऽपन्नदग्पतितोत्थितदन्तो न भवति पशूनां मध्ये तन्मलं वर्जन् नीयमित्यर्थः। तथा च बक्कृचाः यदा वै पशोर्दन्ताः पुनर्जायन्ते ऽथ म मेध्यो भवतीति। एवं च प्रतिनिधिर्प्ययं न कर्तव्यो भवति प्रतिषेधाच प्रतिनिधिर्निष्टन्त इति न्यायात्॥ माङ्गमजातीयालाभे त खङ्गा ऽपि विजातीयात्पृतिनिधेः श्रेयानित्यप्रम्। यथाच भार-दाजः श्रामातप्रतिषधे प्रतिनिधेरङ्गं बलीयः यथाल्पगावा यथापन्न-दन्पद्युरिति॥

द्रषे त्वेति वर्हिषी चाद्त्ते। उपवीरसीति स्रक्ष्णाखां वहुपर्शाणासप्रतिशुष्काग्रामसुषिराम्।५।



द्रषे लेखाष्टित्तरेकवचनात्॥

यं कामयेतापशुः स्यादित्यपर्शया तस्य शुष्कायया-पाकुर्यात्। ६ ।

गत: ॥

त्योनापाकरोतीत्येके। ७।

यदि त्रणेन तदा तस्त्रैव विभागः पश्चमंज्ञपनवपान्तर्धानयोः॥

विद्या अध्याखया च पुरस्तात्प्रत्यचं पशुमुपा-करोति। उपा देवान्दैवीर्विशः प्रजापतेर्जायमाना इति चैताभ्यामुपस्पृशनिन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टमुपाकरोमीति। दा पुरस्तादादवनीयस प्रत्यङ्मुखमवस्थितं पशुं विद्यां स्वन्नशाखया चौपस्पृशनुपाकरोति। देवतार्थलेन संकल्पनसुपाकरणम्। उपा देवानिति यजुर्कम्दयं चोपाकरणार्थं नेपस्पर्शनार्थं यदेताभ्यासुपा-करोतीति सिङ्गात्॥

पञ्चक्रत्वो देवतापदेशनमुपाकर्गे नियाजने प्राष्ट्रगे वपाया उडर्गे हृद्यस्याभिघार्ग इति। १।

पुनक्पाकरणग्रहणं दृष्टान्तार्थं यथोपाकरणे तथा दृष्टान्तेन यजुषा सर्वेच देवतापदेशनमिति॥

प्रजाननः प्रतियक्कन्ति पूर्व इति पच्च हुत्वाग्निं मन्यति।१०।

3721 11

## अपि वामिं मियत्वोपाकुर्यात्। ११।

श्रसिंख पचे प्रजानना इति पञ्चाज्ञतयो ऽष्णुन्कृथन्ते उपाकत्य पञ्च जुड़ेातीति श्रुते:॥

अग्रेजेनिचमसीत्यधिमन्थनं शक्तं निद्धाति। वय-यौ स्य इति प्राच्ची दभी । १२।

उन्हों उधिमन्थनः ॥

उर्वश्यसीत्यधरारिणमादत्ते । पुरूरवा द्रत्युत्तरार-णिम् । १३ ।

श्ररणी श्रम्याधेयिक्यावन्ये वा श्रविश्वेषात्। तयोगीर्हपत्यैकयोनिला-दन्ये एवेत्यन्ये॥

देवे। वां सविता मध्वानिक्तत्याज्यस्थाल्या बिले ऽङ्का घतेनाक्ते चषणं दधायामित्युभे ऋभिमन्यायु-रसीति समवधाय। १४।

दति दादशी कि खिका।

त्रप्रये मथ्यमानायानुबृहीति संप्रेष्यति । मथ्यमा-नायानुबृहीति वा । १ ।

बिले उङ्कोति वचनान्न सुवादिनाज्यमादायानिक ॥

ु प्रथमायां चिरनूकायां चिः प्रदक्षिणमितं मन्यति। गायचं छन्दो ऽनुप्रजायखेति प्रथमं चैष्टुभमिति दितीयं जागतमिति तृतीयम्। २।

गतौ ॥

ततो यथा प्रामु मन्यति।३।

यथा प्राग्न भी बतरं भवति तथा मन्यति ॥

यदि मथ्यमानो न जायेत राष्ट्रोघ्नीर नुब्रू यात्। ४। राचोघ्नीः क्रणुष्ट्रपाजीयाः। भारदाजस्त्रचानुग्रहमाह यदि निर्मेथोः मथ्यमाने। न जायेत तस्य स्थाने हिरण्यकलं बाह्नतीभिर्जुड्या-दिति॥

जातायानुब्रूहीति जाते संप्रेष्यति। प्रज्ञियमाणायेति प्रहरन्। प्र।

गतः ॥

भवतं नः समनसावित्ययेगोत्तरं परिधिमाइवनीये प्रदर्ति संधिना वा। ई।

**गंधिना परिधिमंधिनात्तरे**ण ॥

श्रमाविष्मश्ररति प्रविष्ट इति प्रहृत्य सुवेणाभिजु-होति। ७।

मह्त्येति ब्राह्मणानुकरणार्थं वैचित्र्यार्थं वा। त्रभिजुहाति उपरि जुहाति निर्मन्थस्य॥ साविचेश रश्रनामादाय पशोर्दक्षिशे बाही परिवी-योध्वंमुत्कृष्यर्तस्य त्वा देवह्रविः पाश्रेनारभ इति दक्षिशे ऽधीश्ररिस पाश्रेनाष्ट्याया प्रतिमुच्य धर्षा मानुषानित्यु-त्तरता यूपस्य नियुनति । ८।

प्रत्यङ्मुखस्य पश्चोरुत्तरो बार्ज्यक्षिणो भवति। तथा द्विणमधीशरः पाश्चेन प्रतिमुच्य यथा शिर्मा न गलति तथा वश्चीकृत्य वद्धा नियुनिक रश्चनाश्चेषेण यूपे वश्चाति। पूर्ववद्देवतोपदेशनमिन्द्राधिभ्यां ला जुष्टं नियुनज्योति॥

दक्षिणत ऐकादिशनान्। ८।

लाघवार्घमेषामिह वचनम्॥

अञ्चास्वीषधीभ्यः प्रोक्षामीति प्रोक्षति। १०।

श्रव तु मन्त्रगतादेवाख्यातात्पूर्वदेवतोपदेशनप्रचेपेण मन्त्ररूपसुदाज-इतुर्वेषधायनभारदाजी यथा श्रद्धास्वीषधीभ्य दन्द्राग्निभ्यां ला जुष्टं प्रोचामीति ॥

अपां पेरुरसीति पाययति । ११।

श्रपिवन्तमपि बलात्पाययति चचुपपाय्यमान इति विधिना ॥

स्वात्तं चित्सदेवं हव्यमापा देवीः स्वदतैनमित्युप-रिष्टाद्धस्तात्सर्वतस्र प्रोक्य वेदं निधाय सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यते । १२ ।

सर्वत इत्येव सिद्धे कमार्थमुकसुपरिष्टाद्धस्तादिति। वेदं निधाय सामिधेनीभ्य इति वचनादेद्यन्तपरिस्तर्णहे। हषदनकत्पने न स्त इति केचित्॥

> इति चयोदशी किष्डिका। इति चतुर्थः पटनः॥

सुच्यमाघार्य प्रत्याक्रम्य जुद्धा पशुं समनित । १।

प्रत्याक्रम्येति वचनात्सुच्यमाघार्थं न द्विणतो गला समनित ॥

सं ते प्राणा वायुना गच्छतामिति शिरसि। सं यजचैरङ्गानीत्यंसे। चलयोः। सं यज्ञपतिराणिषेति श्रो-खाम्। २।

श्रंभाचलयोरंसकाेेे तयोश्वादित्रमन्त्रस्य ॥

भ्वासमञ्जनादि कर्म प्रतिपद्यते समानमा प्रव-रात्।३।

गतः ॥

षडुत्विजः । ४ ।

श्रममासार्थे वचनं ब्राह्मणानुकरणार्थे वा। प्रमितुर्ऋतिह्याप्रङ्गानिरा-सार्थमित्यपरम्॥

दैवं च मानुषं च होतारी छत्वा पुनराश्राव्य मैचा-वहणं प्रष्टणीते मिचावहणी प्रशास्तारी प्रशास्त्रादि-ति। प्र।

श्रिविंदें ने होतेति दैवममी मानुष इति मानुषं च छला मैचावरूण-मणमी मानुष इत्यनेन छणीते होहविकारलात् मौमिके च तथादर्भनात् व्यक्तपाठाच कल्पान्तरेषु ॥

### तिष्ठति प्रशावेकाद्श प्रयाजान्यजति। ई।

एकादश प्रयाजान्यजिति तांश्व तिष्ठति पश्ची यजिति । तत्र त्वसंभव-पर्णुदस्ततादेकादशे दशस्त्रेव पश्चीः स्थाननियमः। निषसं तु पश्चुं ययु वै निषीदेदिति विधिनात्थापयेत्॥

समिद्धाः प्रेष्येति प्रथमं संप्रेष्यति। प्रेष्य प्रेष्येतीत-रान्। ७।

प्रथमं संप्रेयिति प्रथमं प्रयाजं प्रति मैचावरूणं संप्रेयिति॥

चतुर्थाष्टमयाः प्रतिसमानीय दश्रेष्ट्वैकादशायाज्यम-वश्चिनष्टि । 🗷 ।

चतुर्थप्रस्तयञ्चलारे। वर्षिषो विकाराः श्रष्टमप्रस्तयः खाद्दाकारस्य। वर्षिः खाद्दाकारार्थं च प्रक्रते। चतुर्थे समानदनम् । श्रंतञ्चतुर्थे एव सर्वानयने प्राप्ते विभागार्थसुकं चतुर्थाष्टमयोरिति ॥

तान्यजमानः प्राक्तरादितश्रतुर्भश्रतुरे। उनुमन्य चतुर्थस्यानुमन्त्रणेन दुरःप्रभृतींस्त्रीनन्तमेन जेमस्य क्र तत्तिकारांखास्त्रतस्य मन्त्रेणानुमन्त्रयत इति भावः। त्र्यत एव न्यायात्तत्त्रदेशलमपि तत्तिकाराणां द्रष्टव्यम् ॥

प्रत्याक्रम्य जुद्धा खरुखधिती त्रानिक्तः। चिः खर्षः सङ्घत्खधितेरन्यतरां धाराम्। १०।

खरमन्तर्थाय खिधितिना पशुं समनिक्त एतेनाक्ती पशुं चायेयामिति शिरसि । ११ ।

खिधतेरधसात्वरं क्रवोभाग्यां ग्रिरस्वनितः॥

न वा स्वधितिना स्वरुगैव। १२।

त्रनकीत्यन्यः । तदा तु घृतेनाकः पाउं चायखेत्यूदः॥

श्रक्तया श्रुतस्यावद्यति पश्रुमितर्या विशास्ति। १३।

श्रक्तया खिंधतेधीरया पक्कस्य प्रश्लोरङ्गान्यवद्यति । इतरया लनकया प्रग्नुं विश्रास्ति श्रमिता॥

श्रमिचे स्विधितिं प्रयच्छनाइ श्रमितरेषा ते ऽश्रिः स्पष्टास्विति । १४ ।

एषानावदानार्था धारा स्कुटा विदितास्त तथा विश्वसनं परिदरणी-यमित्यर्थः ॥

दति चतुर्दशी कण्डिका।

पर्यग्नये क्रियमाणायानुबूहीति संप्रेष्यति। पर्यग्नये ऽनुबूहोति वा।१।

परिता ऽग्निर्यस्य स पर्यग्निः । तथा कियमाणाय पणव इत्यर्थः न तु परितः कियमाणायाग्नय इति । यथा चैतदेवं तथैकादणिनेषु व्यङ्च्यामः ॥

त्राहवनीयादुत्सुकमादायाग्नीभः परि वाजपितः कविरिति चिः प्रदक्षिणं पर्योग्न कराति पशुं यूपमाह-वनीयं शामिचदेशं चात्वालम्। त्राज्यानि चेत्येके।२।

पर्यग्नीति कियाविशेषणम्। यथा पर्यग्निभंवति पश्चस्तथा करे।तीत्यर्थः॥ तत्र चालालान्तमपिक्ट्य पश्चादीनि पञ्च पर्यग्नि करे।तीति
प्रथमः कन्यः। श्राच्यानि चेत्येके इत्याच्यममुख्येन दितीय इति
योच्यम्। तथा च मत्याषाढः पञ्च पर्यग्नि करे।ति पश्चं ग्रामिन्नदेशं
चालालं यूपमाहवनीयं च चिः परिद्रवत्याच्यानि चेत्येक इति।
पर्यग्नि करे।ति पश्चमिति वापिक्दिय तते। यूपादिपञ्चममुख्येन
दितीयः कन्यः। तथा च बौधायनभारदाजौ पश्चमेव पर्यग्नि करोनि
तीत्येकेषामिति। प्रथमा योजनैव तु स्वानुगता चिः प्रतिपर्येतीत्यभिपर्यग्निकते देश इति च नित्यवद्यनात्॥

प्रत्यपिसुच्योत्सुनं चिः प्रतिपर्येति । ३।

पन्नोरेव पर्वाम्नकरणमिच्छतासुरस्कप्रकाप्यसर्ग एव न प्रतिपरिगमनं परिगमनस्वेवाभावात्। एकच स्थितेनापि स प्रच्यः पर्वामकर्वेमिति॥

प्रजाननः प्रतियक्क्षन्ति पूर्व इति पर्यग्नौ कियमाणे ऽपाव्यानि जुहेत्येकं दे चीणि चत्वारि वा। ४। गतः॥

पशुपतेः पश्चवा विरूपाः सदृशा उत । तेषां यं विवृरे देवास्तं स्वराडनुमन्यतामिति दितीयाम्। ५। दिशस्तिषु कन्येस्रेव दितीयाइतिर्नियता ॥

ये वध्यमानमिति प्रमुच्यमाने। प्रमुच्चमाना इति प्रणीयमाने। ६।

प्रमित्रा यूपात्प्रसुच्यमाने नीयमाने च पभी जुहात्यध्वर्धः॥

रेवतीर्यज्ञपतिं प्रियधा विश्वतेति वपात्रपणीभ्यां पश्चमन्वारभेते ऋध्वर्यर्यज्ञमानञ्च। ऋाश्राव्य प्रत्याश्रा-विते संप्रेष्यत्युपप्रेष्य होतर्हव्या देवेभ्य इति । ७ । गतौ ॥

प्रास्मा श्रियं भरत स्तृणीत वर्ष्टिति होतुर्भिज्ञा-याद्दवनीयादु खुकमादायाग्नीभ्रः पूर्वः प्रतिपद्यते। ट। पूर्वः प्रतिपद्यते पुरस्तात्पश्चोर्गच्छति ॥

शमिता पशुं नयति। १।

मिता यूपात्पद्धं प्रसुच गमनाय कर्षति। तत्र लध्यर्गाङ्गती जुहोति ये बध्यमानं प्रसुद्धमाना इति॥

## जरे। त्रंतरिक्षेत्यन्तरा चात्वाचीत्वरावृद्वं पशुं नयन्ति।१०।

श्रध्यकीदयः श्रमित्रा यह पर्रामुदश्चं बहिर्वेदि नयन्ति तदर्थवापा-रान्कुर्वन्ति । यदा क्रिन्यायेन श्रमित्रा यह गमनात्तेषां नेहलो-पत्तारः । पद्मां तु नीयमानमपि पूर्ववदन्त्रारभेतेव यजमानः यः पद्मां म्हत्यवे नीयमानमन्त्रारभते वपाश्रपणी पुनरन्त्रारभत इति बिङ्गात्। तथाध्वर्धुरयन्त्रारभेतेत्यपरे ॥

नाना प्राणा यजमानस्य पश्चनेत्यध्वर्युर्जपति । ११।

इति पञ्चदशी किष्डिका।

जवथ्यगे। इं पार्थिवं खनतादित्यभिज्ञायावथ्यगे। इं खनति । १ ।

खदरगतमसुरभि प्रकृदाचूवधं चहूवध्यसुदरस्थापवातीति सिङ्गात्। तद्गृह्यते कास्रते यस्मिनवटे स जवध्यगोद्यः। तं खनति कञ्चिदृत्विक् परिकर्मी वा॥

त्रभिपर्यमिक्तते देश उल्मुकं निद्धाति। २।
श्रामीत्र दित श्रेषः। तत्रोत्तरेण चालालं श्रामित्रदेश दित सत्या-

वाढः ॥

स श्रामित्रः। ३।

सो ऽग्निर्निक्ढपशोः श्रामित्रः। श्रपणे श्रमित्संबन्धात् पश्उश्रपणार्थे। ऽग्निः श्रामित्र दति समाख्यायते ॥

तं दक्षिणेन प्रत्यचं पशुमवस्थाप्य पृथिव्याः संपृचः पाद्दीति तस्याधस्तादिर्हिष्पास्यत्युपाकरणयारन्यतर्त् । ४।

उपाकृतः प्रमुर्धाभ्यां ते उपाकर्णे॥

तसिन्संज्ञपयन्ति प्रत्यक्षिरसमुदीचीनपादम्। ५। प्रा

त्रमायुं क्राखन्तं संज्ञपयतेत्युक्ता पराङावर्तते ऽध्वर्युः। ई।

मायुः ग्रन्दः तमकुर्वन्तमित्यर्थः ॥

स्वविद्ति स्ववित्वा स्वरिहि स्वर्मह्यं स्वः पश्चिशः। क्षेत्रविद्ति कानं वित्वा कानिमिहि कानं मह्यं कानं पश्चिशः। गातुविद्ति गातुं वित्वा गातुमिहि गातुं मह्यं गातुं पश्चिशः। नाथविद्ति नाथं वित्वा नाथिमिहि नाथं मह्यं नाथं पश्चिशः॥ न वा उवेतिन्स्यसे न रिष्यिति देवाँ ददेषि पथिभिः सुगेभिः। यच यित्ति सुन्ते। विव्वा द्वाता द्वातु॥ श्रामानां त्वाशापाक्षेश्य द्वयेषा। विश्वा श्राशा मधुना संस्जास्यनमीवा श्राप श्राष्ययो भवन्तु। श्रयं यज्ञमाने। स्था व्यस्यताम्। श्रयभीताः पश्चः सन्तु सर्व

इत्युक्ता पराङावर्तते यजमानः॥ नाना प्राणा यज-मानस्य पश्चनेत्यध्वर्युर्जपति । ७ ।

इति घोडग्री कण्डिका।

यासामूधश्रतुर्बिलं मधोः पूर्णं घतस्य च। ता नः सन्तु पयस्वतीरस्मिन्गेष्ठं वयाद्यः॥ द्रह पश्रवे। विश्व-रूपा रमन्तामस्मिन्यज्ञे विश्वविदे। घताचीः। श्रविः कुलायमभिसंवसाना श्रसा श्रवन्तु पयसा घतेनेति पृषदाज्यमवेश्वमाणौ वाग्यतावासाते श्रध्वर्युर्यजमा-नश्च। १।

गताः ॥

इन्द्रस्य भागः सुविते द्धातनेमं यज्ञं यजमानं च स्ररौ। या ना देश्यनु तं रवस्वानागसा यजमानस्य वीरा इति च वाश्यमाने ऽवेश्वेते। २।

वाश्यमाने पश्चौ तमेव पश्चमवेचेते द्रत्यर्थः मन्त्रजिङ्गात्। तथा पश्चमभिमन्त्रयते यदि हरोदेत्येव सत्याषाढः। चकारा वाग्यतास-नससुचयार्थः॥

्यत्पशुर्मायुमकतेति संज्ञन्ने संज्ञनहोमं जुहाति। ३।

संज्ञितिमाचनिमित्ती होसे। न तु मान्दवर्षिकमायुकरणादिनिमित्तः तेन नित्य दति ज्ञापथितुसुकं संज्ञते संज्ञतहोममिति॥ शमितार उपेतनेति वपाश्रपणीभ्यां पशुमुपैता ऽध्व-र्युर्यजमानश्च। ४।

वपात्रपणीभ्यां संगच्छतसे तु सह सचग्राखया निष्ठप्तमित्याह्वनीये प्रतितप्येमां साधारणार्थलेन कुमीधर्मलान्तासाम्। तथा धर्मा दत्यिधकत्य भारदाजः ये सांनाय्येखायां पशुत्रपण्यां वपात्रपण्योर्ष-दयप्रुखे सचग्राखायामिति क्रियेरिनिति॥

पश्चीः पाशं प्रमुच्चत्यदितिः पाशं प्रमुमे विति। प्र।

पश्चीः पश्चतः। पाश्चं रश्चनाम् ॥

संवेष्य रणनां ग्रीवासु निधायैकग्रुखयापसच्य चा-त्वाख उदस्यत्यरातीयन्तमधरं करामीति। ई।

कर्णस्था धमन्यो ग्रीवा इत्युच्यन्ते। एकप्रूत्वयोपसच्य तस्त्रतं छला॥

यद्यभिचरेदरातीयन्तमधरं क्रणामि यं दिषास्तस्मि-नप्रतिमुच्चामि पाणमिति तया दृष्टां स्थाणुं स्तमां वापि-दथ्यात्। ७।

श्रभिचरतस्वनेन खशाखास्त्रेन मन्त्रेण तथा रश्ननया द्यादिं बश्री-यात् न तु चालाल उदस्तेत्। स्वाणुरशाखं तस्प्रकाण्डम्। स्तभः स्वणा॥

> दित सप्तदशी किष्डिका। दित पञ्चमः पटलः॥

ततः प्रतिप्रस्थाता पत्नीमुदानयति । १ । स्रायतनादेदिसमीपं नयति ॥ नमस्त त्र्यातानेति पत्थादित्यमुपतिष्ठते । २ ।

अनिकाश्चेतार्वा युगपदुपतिष्ठन्ते ॥

श्रनवी प्रेहीति प्राचीमुदानयत्यनुमन्त्रयत द्रत्येके ।३।
ततश्चालालं प्रति प्राचीं नयति नीयमानां चानुमन्त्रयते । बङ्गीखेकैकां नयति प्रेहीत्येकवचनात् ॥

त्रापा देवीः शुह्वायुव इति चात्वाले पत्यपा ऽवस्ट-श्रत्यृत्विजा यजमानश्च। ४।

सुशन्यपः सर्वाः पत्यः ॥

न पत्नीत्येके। पू।

गतः ॥

अद्भिः पश्रोः सर्वान्प्राणानाष्याययति । ६ ।

सर्वार्ण्यङ्गान्यध्वर्धुरभिषिञ्चित पत्याप्याययित। ए-तदा विपरीतम्। वाक्त श्राप्यायतामित्येतैर्यथालिङ्गम् । ७।

यद्यक्किको मन्त्रसत्तरङ्गमध्यर्थपत्योरन्यतरो ऽभिषिञ्चति तत्तरेवेतर श्राष्याययति तेनतेनाषायनिकिङ्गमन्त्रेणाभिम्द्रशतीत्यर्थः। पत्यनेकले ऽष्येकेवाष्याययति। पश्चमंस्कारलात्तत्र चतुःस्रोत्रघाणेखादृत्तिः श्रधिन ष्टानाभिधानात् तद्भेदाच । न चाधिगुवदिन्द्रियाभिधानापपत्तिः प्रभोर्न्धतलात् ॥

या ते प्राणाञ्छुग्जगामेति हृद्यदेशम्। ८। हृदयनिङ्गाभावादचनम्॥

मेद्रं त श्राप्यायतामिति मेद्रम्। १। श्रागनुत्वे ऽपि पादमन्त्रात्पूर्वमस्य प्रयोगः तथाविनियोगात्॥

मुडायरिचा इति पादान्। १०।

चरित्रश्रव्यस्य पादे प्रयोगमान्द्येनात्यक्तिक्षक्षताद्वनम्। बद्धवचनाच युगपदायायनं पदानाम्। तथा संप्रग्रह्य पद दत्येव बौधायनः॥

रकैकमाण्याय्य जपति शमझ इति पुरा स्तोकानां सूमेः प्रापणात्। ११।

श्रङ्गमङ्गमाष्याय्य तावदेव जपति श्रमझ इति यावदाष्यायनानामपां विन्दवेर भूमिं न प्राप्नुवन्ति ॥

श्रमाषधीभ्यः श्रं पृथित्या इति भूग्यां शेषं निनीयौ-षधे चायस्वैनिमत्युपाकरणयारविश्रष्टं दक्षिणेन नाभि-मन्तर्धाय स्वधिते मैनं हिंसीरिति स्वधितिना पार्श्वत-स्तिर्यगाच्छाति।१२।

दिल्णिन नाभि भूमिमध्ये विहिर्निधाय तस्त्रोपिर तिर्थगवस्थितेन स्विधितिना पार्श्वप्रदेश एव क्लिनित्त ॥

## बर्हिषा ऽयं सब्धेन पाणिनाद्त्ते। १३।

गतः ॥

श्रव मधं यत श्राच्छाति तदुभयता ले। हितेना-ङ्क्रा रक्षसां भागे। उसीत्युत्तरमपरमवान्तर देशं निर-स्यायैनत्सव्येन पदाभितिष्ठतीदमहं रक्षे। ऽवबाध इद-महं रक्षे। ऽधमं तमे। नयामीति। १४।

श्रालबस्यमूलापेचया वर्षिषः खाडान्तरमिष्ठ मध्यमभिप्रेतं त्वतीयख-ष्डाभावात्। तन्त्रध्यसभयोरन्त्रयोरङ्का निरस्याभितिष्ठति उपरि तिष्ठति दाभ्यां यजुर्भ्याम्। तचेदमद्दं रचो ऽधममित्यादि ददमेन-मधमं तमे। नयामीत्यन्तं दितीयम्॥

दत्यष्टादशी किष्डिका।

इषे त्वेति वपामुन्खिच घतेन चावापृथिवी प्राखा-यामिति वपया दिश्रुलां प्रच्छाचोर्जे त्वेति तनिष्ठे उन्तत रकश्रुलयापतृण्ति।१।

खित्खद्य जत्पाद्य। तनिष्ठे उन्ततः तनुतमे वपान्ते। खपदणिति भिनित्त ग्रह्लप्रोतं करे।तीति यावत्॥

देवेभ्यः कल्पखेत्यभिमन्त्य देवेभ्यः ग्रन्थखेत्यद्भिर-वेाक्य देवेभ्यः ग्रम्भखेति खिधितिना वर्षां निमृज्या- चिनो रायः सुवीर इन्द्रामिभ्यां त्वा जुष्टामुत्कृन्तामी-त्युकृन्ति।२।

निम्च यदन्यद्वपायासन्तिर्णुद्य। उन्तृन्तिति किनन्ति। जुष्टासुल्टृन्ता-मीति विभिष्टप्रयोगदर्भनार्थे पुनर्देवते।पदेभनवचनम्॥

सुष्टिना श्रमिता वपाडरणमपिधायास्त श्रा वपाया होमात्। इ।

यतो वपोद्भृता तदिवरं वपोद्धरणम्॥

प्रत्युष्टं रहाः प्रत्युष्टा श्वरातय इति शामिने वपां प्रतितप्य नमः सूर्यस्य संदृश इत्यादित्यमुपस्थायार्वन्त-रिष्ठमन्त्रिहीत्यभिप्रवजिति। ४।

गतः ॥

उल्मुकैकदेशमादायामी आ पूर्वः प्रतिपद्यते। ५।

उल्मुकस ग्रामिचार्थस्वैकदेशं पुरस्तान्नयति ॥

वपात्रपणी पुनरन्वारभते यजमानः। ६।

पुनरन्वारभत दति ब्राह्मणानुकरणार्थम्। यथा पभौ नीयमाने तथा वपायामपि नीयमानायामित्यर्थः॥

उल्मुकैकदेशमाइवनीये प्रत्यपिस्जिति। ७।

गतः ॥

निर्देग्धं रक्षे। निर्देग्धा त्ररातय द्रत्याहवनीयस्थान्तमे ऽङ्गारे वपां निक्काद्यान्तरा यूपमाहवनीयं च दक्षिणाति-हृत्य प्रतिप्रस्थाचे प्रयच्छति। ८।

त्रनमे प्रथमप्राप्ते निकृद्य। कूडयितदीहकमी। त्रतिहत्य खयं यूपाद्वहिर्गक्कन्यूपाहवनीययोर्भधेन ह्वेत्यर्थः॥

तां दक्षिणत त्रासीनः प्रतिप्रस्थाता हवनीये श्रप-यति। १।

गतः ॥

दत्येकानविंशी किष्डिका।

वाया वीहि स्तोकानामिति वर्हिषो ऽग्रमधस्ताद-पाया उपास्यति।१।

वपाया अधसाङ्गागे तया सहापक्षेषयति । अधसादपाया अग्नी चिपतीति नेचित् । तद्युनं प्रहरतीत्यवचनात् विपर्ययस्यैव ब्राह्मणे स्वन्नताच यथा अयं वा एतत्पभूनां यदपायसेषधीनां वर्हिर्येणैवायं समर्थयत्ययो श्रोषधीस्रेव पशून्प्रतिष्ठापयतीति ॥

लामु ते द्धिरे इव्यवाहमिति सुवेण वपामभिजु-होति। २।

गतः ॥

प्रादुर्भूतेषु स्तोकेषु स्तोकेश्यो ऽनुब्रूहीतिसंप्रेष्यति। इ। त्रक्षियोगाचे मेदवा विन्दवस्थानने स्रोकाः॥

त्र देश्व स्वा सुपिय का त्रेषधीः क्यी-ति द्श्व एयां वेदिश्रोण्यां विद्वि स्वश्च श्वा सामासाय प्रयुता देषांसीति वपाश्रपणी प्रष्टस्य निधाय प्रतवित शब्दे जुह्नपश्चतावादाय द्श्विणातिक्रम्याश्राच्य प्रत्याश्चा-विते संप्रेष्यति स्वाहाक्यतीभ्यः प्रेष्य स्वाहाक्षतिभ्यः प्रेष्येति वा। ४।

यथा न ले। हिता भवित तथा को नाञ्चन् सुग्रुतां कला प्रातदें। हव-दिभघार्थे। दास्य वर्षिष अच्याखायां च मह सादयित । तथा च भारदाजः सांनाय्यवदिभघार्थ तथादास्य वर्षिष अच्याखायां प्रतिष्ठापयतीति । वपाश्रपेष्ठाः प्रवर्षेषे मन्त्रस्त्रस्यौं निधानं मन्त-लिङ्गात् ॥ श्रयासनाभिमर्थने प्रातदें। हमन्त्रगतानामिदंतदामूहः स्त्री लिङ्गेन । घृतश्रब्दस्य स्थाने वपाश्रब्दः॥

वषट्कते हुत्वा प्रत्याक्रम्य शेषेण श्रुवामभिघार्य पृषदाज्यमभिघारयत्यथ वपाम्। एतदा विपरीतम्।५।

यच वषट्कते ज्ञलेति यत्नस्व वषट्कत एव जुहाति न वषट्का-रेख । प्रषदाच्यसुभयमभिघारयति सुगातं खालीगतं च खालीगत-खापि वनस्पतीच्यार्थलात् प्रयाजानिष्ट्वा हवीं खभिघारयतीति श्रुतेश्च॥

#### नापभ्रतम्। ६।

रिक्तवादिति भावः॥

त्राज्यभागौ यजति। ७।

**उत्तर**विकल्पार्थी ऽनुवादः॥

ती न पशी कराति। न सोम इत्येके। ८।

तौ न ताबत्खतन्त्रे पभौ कराति । तथा सेको यः पशुर्न तचापी-त्यर्थः । सेको य दृष्टिपभवा न तचे त्यन्ये ॥

स्वाहा देवेभ्य इति पूर्वं परिवयं हत्वा जुह्वामुप-स्तीर्य हिरण्यशक्तलमवधाय कत्स्नां वपामवदाय हिर-ण्यशक्तसमुपरिष्टात्कृत्वाभिघारयति। १।

परिता वर्षा इयेते इति परिवर्षा नाम हामी॥ तचेदं वक्तखं खाद्दा देवेभ्य इति मन्त्रखान्ते ऽपि खाद्दाकारेण भवितखं न वेति। नेति ब्रूयात् श्रादिगतस्यापि देवतापदमाचेण व्यवेतस्य प्रदानार्थ-लात्। तच च लिङ्गम्। खाद्दाकारान्तेषु पद्यमानेषु खाद्दा पिच इति पाटः। तथाश्वलायनके ऽपि पटाते खाद्दा वाचे खाद्दा वाच-स्तत्ये खाद्दा मरखत्या इति। यच तु पदाद्धिकेन व्यवायः खाद्दा ला सुभवः सुर्यायेत्यादौ तच भवितव्यमेवान्ते खाद्दाकारेण। तच च लिङ्गं खाद्दाधिमाधीताय खाद्दा खाद्दाधीतं मनसे खाद्दा खाद्दा भनः प्रजापतये खाद्देवादि॥ न तु सर्वस्ववादिगतस्य खाद्दाकारस्य प्रदानार्थतं दिर्भतं श्रुतौ पुरस्तात्खाद्दाहात्तयो वा श्रन्थे देवा छप-

रिष्टात्खा हाक्त यो उन्ये खाहा देवेभ्ये। देवेभ्यः खाहेत्यभिते। वर्णा जुहाति तानेवाभयाग्पीणातीति । तत्किं व्यवायाव्यवायनिवन्धेन । नैवमनया दर्शितं तत्समानार्थे वाक्यानारे श्रुतेरेतद्र्थनिर्णयात् यथा पुरस्तात्खाद्याकारा वा ऋन्ये देवा उपरिष्टात्खाद्याकारा ऋन्ये यद्वपां महिन्ने। भयतः परियजित तानेवे। भयाग्रीणातीति । रहि तच यः प्राणते। य त्रात्मदा इत्यनयोर्महिन्नोरादिगतः खाहाकारे। ऽस्ति येनैवमर्थः स्थात्। कसार्चि श्रुतेरर्थः। श्रृयताम्। स्वाद्याकारेण तावद्वामा बच्यते । तदयमर्थः । प्रधानेच्यायाः पुरस्ताद्वीमभाजः केचिदुपरिष्टाङ्कीमभाना उन्हे तानुभवानुभवता ज्ञताभ्वामाज्जतिभां प्रीणातीति॥ । श्रसामेव वाखायामभिता वर्षा fai जुहातीति विधेरयमर्थवादो घटते न वाखानारे। तदा यच कचित्काले ऽयुभयच मन्त्रज्ञताभ्यामाज्ञतिभ्यासुभयप्रीणनसिद्धेलसा-द्ययोक एवार्थे। ऽवदात:॥ श्रय हिरख्यकले ऽनुग्रह उकी भार-दाजेन यदि हिरण्यं न स्वादाज्यात्रात्यवद्येदिति। बौधायनश्चाह श्राज्यस्रावं वा हिरण्डमकलं वा दितीये चतुर्घे चेति॥ सांनायवि-कारले ऽपि वपाया इसोनैवावदानं न सुवेण सुवइस्तस्वधितीनां द्रवाद्यवदेयेषु योग्यतया व्यवस्थानात् । बौधायनस्वाह सुवेण वपां समवलुम्पनाहेन्द्राग्निभ्यां कागखेति । नाचावदानमन्त्रः खण्डना-भावात्॥

एवं पञ्चावत्ता भवति। १०।

एवं हिर एक कलाम्यां यह पञ्चावत्ता वपा भवति ॥

चतुरवित्तने। ऽपि पञ्चावत्तैव स्थात्। ११। गतः॥

इति विंशी किष्डिका।

इन्द्रामिभ्यां छागस्य वपाया मेदसे। ऽनुब्रूहीन्द्रामिभ्यां छागस्य वपाया मेदसः प्रेष्ट्रोति संप्रैषी। १। मंग्रैषावेवं भवतः। मंग्रैषकालसु प्रकृतावेवोक्ता ऽवद्यनसुमा अनु-

ब्रुहीति ॥

जातवेदे। वपया गच्छ देवानिति वषट्कते हुत्वा प्रत्याक्रम्य देवेभ्यः खाहेत्युत्तरं परिवष्यं हुत्वा वपे। ह-रणमभिघारयत्युत्तरतस्तिष्ठन्। २।

इते सांनायवद्भुतानुमन्त्रणम् । वपाद्भरणसुत्तरतस्तिष्टन्नभिघा-रयति । तथा पश्वभिघारणे ऽपि वच्चायुत्तरतः परिक्रम्येति ॥

प्रतिप्रस्थाता इवनीये वपाश्रपणी प्रहरति स्वाहे। ध्व-नभसं मारुतं गच्छतमिति प्राचीं दिश्रलां प्रतीचीमे-कश्रलाम्। स्तदा विपरीतम्। ३।

उभे व्यत्यसाचे कता सह प्रहरित गक्कतिमिति लिङ्गात्॥ अथैने अध्वर्युः संसाविणाभिज्होति। ४।

गतः ॥

श्रव यजमाना वरं द्दात्यनङ्गाहं तिस्रो वा धेनू-स्तिस्रो वा द्श्लिणाः। पू। श्रनद्वाहं वरिमिति सामानाधिकरेषे वरग्रहणानर्थक्याद्वेदेन योज-नीयम्। वरं गोजातीयमाचं वा ददात्यनद्वाहं धुर्यमेव वा वरं धेनु: पयिखनीवा तिस्रः दिचिणा याः काश्विदा गास्तिस दिति॥

समुत्क्रस्य सहपतिकाः पच्चभिश्वात्वाचे मार्जयनो॥
श्रापे हि ष्ठा मयासुव इति तिसः॥ इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्। यद्दाभिदुद्रोहान्द्रतं यद्दा भ्रेपे
श्रमीरुणम्॥ श्रापे मा तसादेनसा विश्वानुष्यत्वंहसः। निर्मा मुद्धामि भ्रपथानिमा वरुणाद्धि। निर्मा
यमस्य पड्बीभात्सर्वसाद्देविकाल्बिषाद्था मनुष्यिकलिबषादिति। ६।

दिचिणां विधिवत्रितिग्रह्य सर्वे ससुक्तम्य सह गला मार्जयन्ते । व्याख्यातं मार्जनम्॥



पशुपुराडाशस्य पाचसंसादनादि कर्म प्रतिपद्यते । १। पर्यर्थः पुरोडाशः पर्यपुरोडाशः तस्य पाचप्रयोगप्रस्वति तन्त्रमा-रमते ॥

यथार्थं पाचयागः। २।

चैरर्थः पुरोडाश्रस्य तानि प्रयुनितः। पाचान्तराणि तु पश्चर्यमेव प्रयुकान्यस्थापि प्रसङ्गेनेापकुर्वन्ति॥

निर्वपणकाचे वीहिमयं पशुपुराडाशं निर्वपत्येका-दशकपालं दादशकपालं वा। ३।

पवित्रे कता पात्राणि मंद्यय निर्वपणम्। न प्रणीता भवन्ति । पश्च-र्थानामेवे।पजीवनादिष्टिविधे से।मविधे त्वत्तमन्या वा यजुषोत्पूर्येति । भारदाजञ्चाह यजुरुत्पूताभिः पिष्टानि श्रपयतीति । वौधायनस्वाह प्रोचणीग्रेषेण पिष्टानि संयुथादिति॥ पुनःपश्चपुरोडाग्रवचनात्पञ्चपुरो-डाग्रः सर्वे। ब्रीहिमयो भवति न यवमयः । कपालसंख्यायेषेव सर्वत्र ॥

यद्देवतः पशुस्तद्देवते। भवति । ४ । ददमपि सार्विचकं वेदितवाम्॥

इविष्कृता वाचं विस्टच्य पशुं विशास्ति।५।

हिविष्कृता सह विस्रष्टवाचारध्वर्युयजमानयाः पशं विशास्ति श्रमिन तेति श्रेषः श्रमितरेषा ते ऽश्रिः स्पष्टास्त्रिति लिङ्गात्॥

हृदयं जिह्ना वस्ना यस्तदृक्यो सत्यं दे रूभे पार्श्वें दक्षिणा श्रोणिर्गुदतृतीयमिति दैवतानि। दक्षिणं दोः सत्या श्रोणिर्गुदतृतीयमिति सौविष्टस्तानि। क्लोमानं स्रोहानं पुरीततं वनिष्ठुमध्यूभीं मेदे। जाधनीमित्युड-रति। ६।

<sup>\*</sup> This word has been corrected whenever it occurs; all MSS. read always অভানি instead of অখুখা.

यक्तत् कालखण्डं नाम मदीधा मांसम्। दृक्यो पार्श्वगतौ पिण्डो।
ग्रदं विभिन्नमेवोद्धरित विभागस्वस्य परसाद्भविव्यति। क्षोमादीनामिडाद्यर्थ उद्धारः। क्षोमा नाम यक्तसदृशं तिलकाख्यं मांसम्।
सीदा गुल्यः। पुरीतत् श्रन्त्रम्। विनष्टुः स्वविष्ठान्त्रम्। श्रश्वश्री
जधःस्वानीयं मांसम्। मेदः चर्म दृदयस्य वृक्ययोश्च। जाघनी
पुक्कम्॥

गुदं मा निर्झेषीरिति संप्रेष्यति। ७।

श्रमितारं संप्रेयव्यव्यर्थः। तच निर्द्वेषीरिति के। ऽर्थः। तमाइ॥

मा विपर्धास्त\* इत्यर्थी भवति। ८।

गुदं च विनष्ठं च मा विपर्थास्थाः तथोः सदृशाक्तवोर्मिथो विपर्धामं मा कथा दत्यर्थः। तथोः सुविर्विपरिवर्तनं विपर्थास दत्यन्थे॥ विप-र्थास्त दति तु पठतां प्रामादिकस्तकारः॥

उदक् पविचे कुम्भ्यां पशुमवधाय श्रूके प्रणीक्ष्य हृद्यं शामिचे श्रपयति। १।

कुम्यादीनां प्रतितपनादि पविचनिधानानं कर्म प्रामिचे क्रलोदक्-पविचायां कुम्यां क्रत्समुद्धतं पद्धं दुग्धसेचनमन्त्रेण युगपदवधाय अपयित । इदयं तु इदयप्रदूलप्रोतं क्रला प्रत्यचेण अपयित । अपणं तु प्रमित्कर्म प्रदृतं हवीः प्रमितिरिति लिङ्गात् अग्नेः प्रामिचस-माख्यानाच ॥

<sup>\*</sup> Thus all MSS.

## अवहननादि कर्म प्रतिपद्यते। १०।

288

श्रवहननादि प्रतिपद्यायेभ्या निनीय लौकिकेर्दभैः प्राधित्रं संमार्छ। जहेनादाय ततः प्रस्तरे पवित्रे श्रिपस्च्य पुराडाग्रसुदास्यासादयित॥ वपया प्रचर्य पुराडाग्रेन प्रचरति। श्रृते वा पश्री

व्यवस्थितविकत्यार्थे। वाश्रव्यः। एवं वपाप्रचारानन्तरं पुरे। डाशं निरुष्यासाद्य ग्रुते पश्चौ तेन प्रचरति। यद्दा पश्चमालभ्य पुरे। डाशं निर्वेपति समेधमेवैनमालभते वपया प्रचर्ध पुरे। डाशं निरुष्य वपाप्रचा- रानन्तरं तेन प्रचरतीत्यर्थः। तथा च भारद्दाजः पश्चमालभ्य पुरे। डाशं निर्वेपतीति विज्ञायते उनन्तरवादो उभिप्रेते। वपया प्रचर्य पुरे। डाशं निर्वेपतीति विज्ञायते उनन्तरवादो उभिप्रेते। वपया प्रचर्य पुरे। डाशं निर्वेपतीति। वौधायनश्चाद्य पश्चमालभ्य पुरे। डाशं निर्वे- पेदिति शालीकिरिति॥

दन्द्रामिभ्यां पुरे। डाणस्यानुब्रू हीन्द्रामिभ्यां पुरे। डाणस्य पेष्येति संप्रैषे। इन्द्रामिभ्यां पुरे। डाणस्यावदीयमान-स्यानुब्रू हीन्द्रामिभ्यां पुरे। डाणस्य पेष्येति वा। १२। पुर्वनद्याख्य।

श्रमये ऽनुब्रू ह्यमये प्रेष्येति स्विष्ट क्षतः संप्रेषी। १३। नाच नारिष्ठाः न चान्तः परिध्यपां निनयनम्। पश्चर्यानासेव प्रसङ्गा-दुतानुमन्त्रणे ऽप्यमेरहमिति विकारः॥

दिति दाविंशी कण्डिका।

# प्राशिचमवदायेडां न यजमानभागम्।१।

अवद्यतीति विपरिणामेनान्वयः। तेषां प्राधिनेडमेवावद्यति न तत्स-मसमयं यजमानभागमित्यर्थः॥

## इविराहुतिप्रभृतीडान्तः संतिष्ठते। २।

यदता उङ्गजातं प्रयाजानुयाजादि तसर्वं पश्चर्धमेवानृष्ठितं प्रसङ्गेनी-पकरेतिति भावः। एवं च तचालअप्रसङ्गं यदेशीवकमङ्गं पुरोखा-ग्रस्य यथा फलीकरणहामः। कपालविमाचनं चेति तचैव कर्तथ-मित्युतं भवति । तत्र च लिङ्गं सवनीयानामिडान्ते वैशेषिकाणामन्-क्रमणम्। भारदाजसत्यावाढी चाइतुः त्रव पश्छपुराेेेडाशस्य पिष्ट-लेपफलीकरणहामी जुहाति कपालविमाचनं चेति। खकाले कार्थाणीत्यपरं जल्कर्षेदित्यपर्मिति लिङ्गात्॥ यजमानभागस्य तु वाचिनको निषेधः । केचित्तु वाचिनकिमिडान्तविमिष्टा नान्यदिप प्रतिषेधन्ति । तेषां यजमानभागावदानप्रतिषेधो उनर्थकः स्थात् प्राधनाभावादेवावदाननिवृत्ते: ॥

उपहुतां मैचावरुणवष्ठा भक्षयित्वा पूर्ववत्यस्तरे मार्जियत्वा सुवेग पृषदाच्यस्थापहत्य वेदेनापयम्य चिः पृच्छित शृतं हवीः इ शमितरिति। इ।

भचणवचनं मैचावर्णाय विधानार्थम्। तस्य चाप्राकृतस्यापि अन्-वाक्याप्रैषयोर्वत्कत्त्वेन हेाचध्वर्युविकारलाङ्गचणप्राप्तिरिति भावः। मार्जनवचनं तु भचण्येषलं मार्जनस्य खापियतुम् । श्रेता यद्यदिः डान्तमुतं तत्रार्जनानं भवति । पृषदाच्यग्रहणं खानीगतखेष्टं सुगा-तस्वानुयानार्थवात् । उपहत्य ग्रहीवा ॥

#### श्रुतिमतीतरः प्रत्याह । ४।

प्रमिता तु सुपरीचितपाकः प्रत्याह । यो अद्भृतं प्रश्तमाह स एन-चेति दोषः श्रूयते ॥

अर्धाध्वे दितीयं प्राप्य हतीयम्। ५।

दितीयं हतीयं एच्चतीत्यन्यः॥

पूषा मा पशुपाः पात्विति प्रथमे ऽभिप्रवजिति। पूषा मा पथिपाः पात्विति दितीये। पूषा माधिपाः पात्विति हतीये। ६।

प्रथमे दितीय दित प्रतिप्रश्ने कत दित श्रेषः। तथा पृष्टाभिका-मेत्पूषा मेति दितीयं पृष्टापकामेत्पूषा मेल्येव बौधायनः॥

श्रुलात्मरहा हृद्यं कुम्म्यामवधाय सं ते मनसा मन इति पृषदाच्येन हृद्यमभिघार्यत्युत्तरतः परिक्रम्य । ७।

हतीयेन गमनमन्तेणोत्तरतः परिक्रम्य इदयमभिघारयति । न वाचोत्तरतः परिक्रम्येत्यखोत्तरस्वचेण मह योजना श्रङ्गनीया विभिः प्रश्नेत्तिभिर्मन्त्रेत्तिभिद्याध्यने। ऽवच्छेदैर्विशिष्टस्य गमनस्योभयोरपि इदयपयभिषारणयोरङ्गलात् तस्य चानिर्यन्तवात् स्वकीकृतास्य भार- दाजसत्याषाढाभ्याम् । उत्तरतः परीत्यं पृषदाच्येन इदयमभिवार-यतीत्यर्थः ॥

श्राञ्चेन पशुं यस्त श्रात्मा पशुषु प्रविष्ट इति। ८।

पग्रुमाच्छेनाच्यस्थाच्या श्रानीतेनाभिघारयति उत्तरत एव स्थितः॥

स्वाहे। षाणा व्यथिष्या द्रत्युचन्तमूषाणमनुमन्त्रयते

**उचनं** ऊर्धं यन्तम्॥

पशुं हरन्पार्श्वता हृदयश्रलं धारयत्यनुपस्पृशना-त्मानमितरांश्च। १०।

सांनायवत्पग्रः सुदाख इरन् सुरम्याः पार्श्वता इदयग्रह्लं धारयति न च तेन इस्तध्तेने।पसृत्रायङ्गान्तरमन्यां य । धारणमपि तस्य रज्जादिना बङ्का न साचाद्धस्तेनेत्येके ॥

श्रन्तरा यूपमाइवनीयं च दक्षिणातिहृत्य पश्चहोचा षड़ोचा वा दक्षिणस्यां वेदिश्रोण्यामासाद्य चतस्वषूप-स्तृणीते जुद्धपश्चतार्वसाहे।महवन्यां समवत्तधान्या-मिति। ११।

त्रितिहरणं व्याखातम्। समवत्तधानी द्रडापात्रम्॥ तत्रेदिमिन्द्रि-यमित्यासन्नाभिमर्भनमन्त्रे हिवर्भीय अयतामिति संनामः। तत्र च जिङ्गानि कागस्य हिवषो ऽनुबृहि सनातायै हिवषो ऽवदीयमानस्य श्रय इतिषा प्रचरित यदि वपा इतिरवदानं वेत्यादीनि । श्राश्वला-धनश्चाइ वपा पुरे। डाशो इतिरिति पश्चोः प्रदानानीति ॥

जुह्नपश्चतार्हिरस्यशक्ताववधाय बर्हिष स्रष्टाशा-खायामवदानान्यवद्यन्संप्रेष्यति । १२।

इति चयोविंगी किष्डिका।

मनातायै इविषा ऽवदीयमानस्यानुब्रुहीति। १।

वर्ष्टि:अच्याखयोस्तत्तदङ्गं निधाय खिधतेरत्तया धारयावदानमन्त्रेण किनत्ति । प्रकान्ते चावदाने मनाताचे संप्रैषः ॥

हृदयस्याग्रे ऽवद्यति । त्रय जिह्नाया त्रय वस्रसी यायाकामीतरेषाम् । २ ।

चवाणामेवैतेषां क्रमनियमा याथाकाम्यमितरेषामङ्गानाम् ॥

मध्यता गुद्स्यावद्यतीत्युक्तम् । ३।

उत्तमिदं ब्राह्मणे मध्येता गुद्खावद्यित मध्येता हि प्राण उत्तम-खावद्यतीति। तेन दैवतानामवदानानां मध्येता उन्तता वा गुदाव-दानमित्यर्थः॥

यथाडूनं वा। ४।

या प्रथम उद्धरणे ज्ञम उतः स एवावदाने ऽथस्त ॥

### दैवतानां दिदिरवदाय जुह्वामवद्धाति। उपभृति सौविष्टकतानां सक्तत्सकत्। ५।

दैवतसौविष्टक्तविभागः प्रागेव दिश्तः॥ तच दैवतानि सर्वाण्यव-दाय ततः मौविष्टकतान्यवद्यति । तत्राह भारदाजः प्रत्यक्षिघार्य यङ्गाणि स्विष्टकते सकदिति। पञ्चावित्तनसु चिस्तिरैवतेभ्यो दिदिः सौविष्टकतेभ्य इति द्रष्ट्यं पञ्चावत्तं सर्वचेति नियमात् खिंतिना धारां किनित्त दिः पञ्चावत्तिन इति लिङ्गाच ॥

गुदं चैधं विभज्य स्थविमद्पयड्भ्यो निधाय मध्यमं दैधं विभज्य दैवतेष्ववद्धाति। ऋणिमत्सीविष्टक्षतेषु।ई।

गुद्खावदानकालः प्रागेवाकः। तस्वैवेदानीं विभागप्रकार उच्यते। यदा दैवतार्थं गुदादवद्यते तद्दैवतं चेधा विषमं विभज्य स्यूलखण्ड-सुपयड्ढोमार्थं निधाय मध्यमपरिमाणं खण्डमवदानमन्तेण देधा किला दैवतेव्ववद्धाति । श्रुणु तु खण्डं खकाले मौविष्टकतेषु ॥ पञ्चावित्तनस्त्वचापि चेधा देधा च विभागः पूर्ववत्॥

ऋषि वा दैधं विभज्य स्वविमद्पयङ्ग्यो निधायेत-रस्त्रेधं विभच्य मध्यमं द्वैधं विभच्य दैवतेष्ववद्धाति। श्रिणमत्सौविष्टकतेषु स्थिवष्ठमिडायाम्। ७।

गुदादपीडावदानमिक्तता ऽयं विभागः॥

चेधा मेदा ऽवद्यति दिभागं स्वोस्तृतीयं समवत्तधा-न्याम्। ट।

त्रवत्तेषु मौतिष्टकतेषु सेद्स्तेषा विभन्य हतीयमिष्ठार्थं निधाये-तरौ भागौ सुचोः चिपति॥

यूषे मेदा ज्वधाय मेदसा सुची प्राष्ट्रत्य हिर्ग्यग्र-कलावुपरिष्टात्कृत्वाभिघारयति । १ ।

यूषे पग्रुरचे मेदो मक्जयिला तेन खुग्गतान्यङ्गानि प्रक्कादयित ॥

समवत्तधान्यां षडाद्यानीडामवद्यति वनिष्ठं सप्तमम्। षड्म्यो वा वनिष्ठोः सप्तमात्। १०।

त्रविशिष्टानामङ्गानां मध्ये यथोद्भृतं षडाद्यानि कृतस्तानीडामवद्यति वनिष्ठुं च सप्तमम्। त्रात एव नावदानमन्तः न च यजमानभागः। यदा तु षड्भ्यः तदा सर्वे प्रकृतिवत्॥

श्रनस्थिभिरिडां वर्धयति। ११।

षिष्टेव्बक्नेषु यान्यनस्थीनि तैरिडां वर्धयति । कानि पुनस्तानि ॥

क्कोमानं सीहानं पुरीततिमत्यन्ववधाय यूष्णोपिस-च्याभिघारयति । १२।

दितिकरणो ऽध्यूष्टीमेदसृतीययोः प्रदर्शनार्थः । तत्र मेदः पूर्वमवदाय ततः क्लोमादीनीत्यपरे॥

> दित चतुर्विभी कण्डिका । दित सप्तमः पटनः ॥

# त्र्यां त्वीषधीनां रसं युक्कामीति वसाहामहवन्यां वसाहे।मं यह्याति। १।

वसा पग्रुरसः। स एव हामस्त्रसाधनलाद्भिप्रेतः तं वसाहामं ग्टहाति । श्रुतिप्रसिद्धा तु तथा निर्देशः॥

खिधितिना धारां छिनत्ति। २।

द्विणेन रह इन्सवीन किनित्त ॥

दिः पञ्चावत्तिनः। ३।

गतः ॥

श्रीरसीति पार्श्वेन वसाहामं प्रयौति। ४।

प्रयोति खोडयति ॥

वातस्य त्वा अञ्या दति तेनैवापिद्धाति। स्वधितिना वा प्रयोति। स्वधितिनापिद्धातीत्वेके। ५।

गताः ॥

श्रय यन शीर्ष्णी ऽवद्यति नांसयोनीगूकस्य नापर-सक्योरनवदानीयानि। ई।

श्रंमी स्कन्धी तावन्तरास्थिविशेषो ऽणूकः। श्रोणीकपरिदेशावपरस-क्थिनी। एतेम्यो उङ्गेम्यो यनावद्यमुद्धर्णात् तेनैतान्यनवदानीया-नीत्याखायने यथा सुराग्रहांस्थानवदानीयानि च वाजस्त्र दत्यादी।

खयं च वच्यति मारुत्या श्रमवदानीयानीति । श्रस्त्वेवं किं तैरि-दानीम् ॥

तानि ऋतैः संनिधाय संस्थातीन्द्रः प्राणे। अङ्गेअङ्ग इति । ७।

तान्यनवदानीयानि ग्रहतेदें वतसौविष्टकतेडेः सह निधायोभयानि संख्यतीत्यर्थः। तथा ग्रहतमग्रहतं च पश्डं संनिधाय संस्मातीति सत्याषाढः॥

श्रय इविषां प्रचरति। ८।

हितः ग्रब्दो ऽङ्गावदानेषु प्रसिद्धः ॥

इन्द्रामिभ्यां छागस्य हविषे। ऽनुब्रूहीन्द्रामिभ्यां छागस्य हविषः प्रेष्टेति संप्रैषी। १।

गतः ॥

याज्याया ऋधेर्चे प्रतिप्रस्थाता वसाहे।मं जुहे।ति एतं एतपावानः पिवतेति। १०।

मन्त्रमधगखाद्दाकारो न प्रदानार्थः मध्यमे खाद्दाकार इति खिङ्गात्। तेनान्ते खाद्दाकारेण जुहोति॥

उद्रेकेण दिशः प्रदिश इति प्रतिदिशं जुहाति। मध्ये पञ्चमेन। ११।

जद्रेकः ग्रेषः। पञ्चमेन मन्त्रेण ॥

प्राच्चमुत्तमं संस्थाप्य नमा दिग्भा इत्युपतिष्ठते। १२। षष्ठं होमं मधादारभ्य प्राञ्चं समाय ता एव दिश उपतिष्ठते मन्त्र लिङ्गात्॥

वषर्कते ज्हाति। १३।

इविरिति शेषः । सांनायवद्भतानुमन्त्रणम् ॥

श्रव वा दिशः प्रति यजेत्। उपरिष्टादा वनस्पतेः स्विष्टक्षता वा। १४।

श्रव इते इविधि दृष्टे वा वनस्पताविष्टे वा स्विष्टक्रति दिशां यागः। वसाहामस्तु सर्वत्र याज्याया ऋर्धर्च एव ॥

प्रत्यात्रम्य जुह्नामुपस्तीर्य सक्तत्पृषदाज्यस्योपहत्य दिरभिघार्य वनस्पतये ऽनुब्रुहि वनस्पतये प्रेष्येति संप्रैषौ। वषट्छते जुहाति। १५।

प्रत्याक्रम्य ज्ञला नारिष्ठाः पृषदाच्यं ग्रहाति स्थाखाः सुगातसानुया-जार्थवात्। दिस्तु पञ्चावत्तिनः॥

स्विष्टरहराजमाना ऽनुमन्त्रयते । १६ ।

यथा वनस्पतेरहं देवयच्ययायुक्षानित्यादि ॥

उपयाहवनीय ज्हामौपभ्तानि विपर्यस्वनाहामये स्विष्टकते उनुब्रुस्मये स्विष्टकते प्रेष्येति संप्रैषौ । १९।

दिचिणतः स्थित एवीपस्तानि जुङ्घां गमयन्नाहानुवाक्यामंप्रेषं तते। याज्याया दत्यर्थः ॥

वषट्कते हुत्वा प्रत्याक्रम्यायतने सुचौ सादयति । १८।

**उत्तर**विधानार्थी ऽनुवाद: ॥

इति पञ्चविंशी किष्डिका।

श्रवेडाया निर्वदानमेके समामनन्ति।१।

श्रव चुन्हादनानन्तरं प्राक्त एव काल इति भावः। निरवदानं प्रथकरणम्॥

श्रवान्तरेडामवद्यति। २।

**फत्तरिव तथान् वादः** ॥

मेद उपस्तीर्थ मेदसाभिघारयति। ३।

गतः ॥

यं कामयेतापगुः स्यादित्यमेदकां तस्मा इत्युक्तम्। ४। तसादादर्नयं मेद इति भावः॥

उपह्नतां मैचावरणवष्ठा भक्षयन्ति । प्रतिप्रस्थाता सप्तमः । ५ । पग्रुपुरे। जाश्रादविश्वष्टमेव षर्षां भन्नणम्। प्रतिप्रस्थातायवाधिकः तस्यापि पञ्चङ्गभूतवपात्रपणात्मकप्राक्ततकार्यात्वयादिति भावः॥

#### विनिष्ठमग्रीधे षडवत्तं संपादयति। ई।

यदा कत्नो विनिष्ठुरिडायामवत्तस्तदा तिमडांग्रेन सहाग्रीधे प्रयक्किति स चेडाबद्भवयित। यदा विनिष्ट्रेकदेशो अवत्तसदावत्तशिष्टं मार्जनान्ते प्रयक्कित स लाग्रीप्रभागवद्भवयित ॥

#### अध्यूधीं होने हरति। ७।

श्रध्यभी श्रपीडायामेवाधिकांशो हेातुर्नियम्यते श्रवस्थित्वात ॥

श्रमीदौपयजानङ्गारानाहरोपयष्टरुपसीद ब्रह्मन्प्र-स्थास्थामः समिधमाधायामीत्परिधीश्रामि च सक्रत्स-कृतसंस्ट होति संप्रेष्यति । ८ ।

उपयजा नाम वच्छमाणा हामाः तद्या श्रीपयजाः तेषां हाता-पयष्टा । व्याख्यातः भ्रेषः ॥ नन्वेते उङ्गाराः कुचाहर्तव्याः कुच चेापय-ष्टोपमीदति कञ्चामौ । तस्वें क्रमादाह ॥

त्रामीभादौपयजानङ्गारानाहरति। हेाचीय उपय-जति। १।

सौमिने प्राविति ग्रेषः । लाघवार्धिमह वचनम् ॥

शामिनानिरुढपशुबन्ध उत्तरस्यां वेदिश्रोखाम् । १०।

शामित्रादाहरित श्रोखासुपयजतीत्यर्थः । बौधायनेन त्वत्रोतं श्रते। ह साह बौधायनः श्राहवनीयादेदेदीचो ऽङ्गारान्त्रिर्वर्धे तेषूपयष्टी-पयजेदिति । तेन पश्चश्रपणादृध्वं शामित्रानुगतौ उपयजासप्रयोज-कत्वे ऽप्याहवनीयाङ्गारेषूपयागो दुतः । न तु गुदहासलीप इति दृष्ट्यम् ॥

गुदकाण्डमेकादणधा तिर्यक् छित्वासंभिन्दनपर्या-वर्तयनन्याजानां वषट्हतेवषट्हत एकौकं गुदकाण्डं प्रतिप्रास्थाता इस्तेन जुहोति समुद्रं गच्छ स्वाहेत्येतैः प्रतिमन्त्रम् । ११ ।

संभेदः संकरे। दारणं वा। सुख्यस्यन्तरभागस्य विहःपरिवर्तनं पर्धा-वर्तनम्॥

सर्वाणि हत्वाद्यास्वीषधीभ्य इति वर्हिषि लेपं निमृज्य मना मे हार्दि यच्छेति जपति। पृषदाज्यं जुह्वामानीय पृषदाज्यधानीमुपधृतं कृत्वा तेनैकाद्शानूयाजान्य-जति। १२।

गतौ ॥

देवेभ्यः प्रेष्येति प्रथमं संप्रेष्यति । प्रेष्य प्रेष्येतीतरान् । १३।

प्रथममनूयाजं प्रति देवेभ्यः प्रेय्येति प्रशास्तारं संप्रेय्यति । केवलं प्रेय्येतीतरानन्याजान् ॥

# तान्यजमानः प्राक्षतरनुमन्त्रयते । १४।

पाकतैर्जनानुमन्त्रणमन्त्रीरिति शेष:॥

दित षड्विंगी कण्डिका।

# प्रयमेनाद्यांश्रतुरे। दशमं च। दितीयेन प्राग्वन-स्पतेः। उत्तमेन श्रेषम्।१।

त्राद्यास्वारा दशमस्य प्रथमविकाराः ततः परे चवारा दिती-यस्य नवमैकादशावृत्तमस्य । श्रान्सेनतेन मन्त्रेण तांस्ताननुमन्त्रयते । यथा वर्षिषो ऽष्टं देवयञ्चया प्रजावान् दारामष्टं देवयञ्चया प्रजा-वान् वर्षिषो वारितीनामित्यादि तथोजाज्ञत्योरष्टं देवयञ्चया पश्चमान् देव्ययोर्षेवोरष्टं तिस्रणां देवीनामष्टमित्यादि तथा वनस्प-तेरष्टं देवयञ्चयायुश्मानित्यादि । तथा तत्तदिकाराणां तत्तद्देशत्वम-पनुमंधातव्यम् ॥

# उत्तरयोविकारेषूभौ हे।तारं चे।दयता ऽध्वर्यभेचा-वरण्य यजेति। २।

दर्भितमेतस्रक्ततौ यरुत्तरावनूयाजौ दियजाविति । इदानौं तदि-काराणामपि संपाद्यत इति वेदितयम् ॥

# अच खरारञ्जनमेने समामनन्ति। ३।

दितीयमत्राच्चनं खरेाः पर्चे विधीयते न तु पूर्वस्थैवाच्चनस्य काल-विकल्पमात्रं तस्य पग्रुसंस्कारार्थलेन तत्रैव नित्यलात्। तथा च

मन्त्रवर्णः घृतेनाक्तौ पशुं त्रायेधामिति। यकं दैतद्वारदाजीयादौ नित्यव र्भयवाञ्च गवचगात्॥

प्रत्याक्रम्य जुद्धां स्वरुमवधायान्याजान्ते जुहोति द्यां ते धूमा गच्छत्वन्तरिक्षमिनः पृथिवीं भसाना पृश्यस्य स्वाहेति। ४।

श्रन्याजान्त इति वैचित्र्यार्थम्। अनुयाजसमाप्तिदेश इत्येके॥

समानमा प्रत्याश्रावणात्। ५।

तनाइ भारदाजः सर्वा जुङ्गपस्ता वाजवतीभ्यां व्यूहति सर्वासु स्त् प्रखरमनकीति ॥

स्ततवानप्रैषा विक्रियते। ई।

विक्रियते कर्हता मन्द्रतश्च। कथम्॥

तं मैचावरुणा ब्रूयादिशमच हातारमहणीते-ति। ७।

इषिता दैचा इत्याध्वर्यवप्रैषो निवर्तते ॥

ध्रुवावर्जं चतस्रिभः परिधीनभिज्ञहे।ति। ८।

त्रितितला हुवाया: प्राक्तते परिध्यभिहासे अनन्वयाच सिद्धस्त्रीव ध्वावर्जनस्य वचनमसंदेहार्थम्॥

दक्षिगोन विद्यारं जाघनीं हत्वा तया पत्नीः संया-जयन्ति । १।

पूर्विसिन्गाईपत्ये पत्नीमंथाजाः । तत्र पाष्ट्राच्योरिप सुचाः कस्तम्भां मादनं विमाचनार्थवात् । तथा च भारदाजः सर्वाः सुचः कस्तम्भां मादयतीति । मादनमन्त्रस्य दृहः प्रकृतावेव दर्भितः ॥

त्राञ्चेन सेामत्वष्टाराविष्ट्वोत्तानायै जाघन्यै देवानां पत्नीभ्यो विद्यति । नीच्या त्रमये यहपतये । १० ।

यत्र न मिन्त लेमानि स उत्ताना भागः इतरा ऽत्यः । सर्वाण्यत्र-दानानि जाघन्या एव भवन्ति श्राज्यस्थानापन्नलात् । तथा जाघनीं प्रकृत्याह भारदाजः चतुःकृत्वश्चतुरवदानस्थ पञ्चलतः पञ्चावदानस्थ नाने।पस्तरणाभिघारणानि भवन्तीति ॥

उत्तानायै हे।च इडामवद्यति नीच्या अमीधे। ११।

द्र डास्मानित्यनुमन्त्रणे घृतभ्रव्दस्यानू हः प्रकृतावेव दर्भितः॥

तां पत्यै प्रयच्छति तां साध्वर्यवे ऽन्यसौ वा ब्राह्म-णाय। १२।

गतौ ॥

बाहुं शमिने। १३।

बार्द्धाः । स लेका इवि:श्रेषभचणद्शायामभचितस्तिष्ठति॥

तं स ब्राह्मणाय यद्यब्राह्मणा भवति । १४।

श्रत एव च लिङ्गादिष्टिशिष्टं मांसं ब्राह्मणाय देयं भच्छं चास्टोति सिद्धं भवति॥ यज्ञ यज्ञं गच्छेति चीणि सिमष्टयजूषि हुत्वानुपस्पृ-शन्हृदयत्र्रलमुदङ् परेत्यासंचरे ऽप उपनिनीय शुष्का-ईयाः संधावुदासयति शुगसोति देष्यं मनसा ध्या-यन्। १५।

संपत्नीयादि समानमा सिमष्टयजुषः । तत्र पिष्टलेपफलीकरणहे।में।
पशुपुरे। जाग्र एव व्याख्याते। ततस्तीणि सिमष्टयजूंषि इत्वा
प्राक्तत एव स्थाने वर्षिरनुप्रहत्य ततः प्रातर्दे। हवद्यजमानभागप्राग्रनं
यदा षड्भ्य दडा भवति । ततो वेद्यभिस्तरणादि त्राध्यर्ववग्रेषं
संख्याप्य पूर्ववदनुपस्पृत्रम्हदयप्रह्लं ह्ला दिपदां चतुष्पदां च पग्रहनामसंचरे ऽपास्ति॥ तत्र च ग्रह्मिस तमभिग्रोचेत्येव मन्तः । न
तु ग्रिवोर्नामग्रहणं त्रवदःश्रद्धात् मनसा ध्यायित्रिति वचनाच ॥

सुमिचा न आप श्रोषधय इति तसिनंश्रात्वाचे वा सहपत्नीका मार्जियत्वा धामोधास्नो राजनुदृत्तमिन-त्यादित्यमुपश्यायैधे। ऽस्येधिषीमहीत्याहवनीये सिमिध आधायापे। अन्वचारिषमित्युपतिष्ठन्ते।१६।

व्याख्यातं मार्जनम्। तत्तस्मिन्दृदयग्रुखे कुर्वन्ति। तथा चायलायनः तस्योपरिष्टादप उपस्पृत्रन्तीति॥ मिमधामेकैकग्रेनाधानं मन्त्रखिन् क्षात्। मिमदमीत्येतावान्दितीयो मन्त्रः॥ पत्यास्तूपस्थानमन्त्रे पय-स्वयग्र त्रागमं तां मेति विकारः॥ त्राय प्रणीतामार्जनविष्कुक्रमेषु व्याजमानक्रमप्राप्तेषु तेषां प्रवृत्ति विकल्यं श्राखान्तरोक्तं दर्भयिति॥

द्दति सप्तविंशी किष्डिका।

इष्टिविधे। वा अन्यः पशुवन्थः से।मविधे। उन्यः। स यचैतद्पः प्रणयित पूर्णपाचं निनयित विष्णुक्रमा-न्क्रामित स इष्टिविधे। उता उन्यः से।मविध इति वाज-सनेयकम्। १।

द्देरिव विधा यस स दिविधः। तथा चेमिविधः। ने पुनस्ते विधे। चे उयं कर्ता यनैतस्याप्रसिद्धं पश्चर्यमपः प्रणयित तास्थाने उन्तेविद निनयित विष्णुक्रमांस्य क्रामित स दिविधः। यनैतस्रयं न करोति स चेमिविधः। एतदुक्तं भवति नयसेव तत्प्रशो कर्तव्यं वा न वेति॥ तन यदा दृष्टार्थाः प्रणीतास्तदार्थनुप्तनादासां दृष्टा-र्थपचे प्रणयनसुत्र्यते। यदा लदृष्टार्थास्त्रदा नित्यप्राप्तो पचे निव-र्थन्ते। विष्णुक्रमाणां तु नित्यप्राप्तानासेव पचे निष्टित्तिवंचनादिति दृष्ट्यम्॥

यूपं यजमान उपितष्ठते नमः खरुभ्यः सन्नान्माव-गातापश्चाइघ्वानं भ्र्यासम्॥ श्रृङ्गाणीवेच्कृङ्गिणां संद-दृश्चिरे चषाचवन्तः खरवः पृथिव्याम्। ते देवासः खरवस्तिख्यांसा नमः सिखभ्यः सन्नान्मावगात॥ श्राशासानः सुवीर्यमिति च। २।

यत्पायञ्ज शंच म इति जपात्तकालोपतिष्ठते । तथा चोत्तरखचे ऽपि वच्यति ॥

उपखाय यज्ञ शंच म इति जपति।३।

यूपसुपखाय तता यज्ञ ग्रंच म इति जपति । सेमिन पग्नुना वेष्ट्रा जपतीत्यनेनेव जपस्य सिद्धलात्ममार्थमिदं वचनम्॥ अथ यूपप्रसङ्गात् संस्थिते कर्मणि यूपसार्थने प्रायश्चित्तमाह ॥

त्राहुत्ये वा एतं वनस्पतिभ्यः प्रच्यावयन्त्युपयच्य मनुष्याः प्रयान्ति। यूपे। वे यज्ञस्य दुरिष्टमामुच्चते। यद्यूपमुपस्पृत्रोहुरिष्टं यज्ञस्यामुच्चेत्तमिमन्त्रयेत वाय-वेष ते वायवित्येकम्। वायवेती। ते वायविति द्ये। वायवेते ते वायविति बह्नन्। ४।

त्राज्ञत्ये त्राज्ञत्यथं वनस्पती ज्यया स्वोपकार्तमेनं यूपं वनस्पतिसका प्राच्या विविद्या मनुष्याः तेने प्रयञ्च पश्चित्रयां कला ग्रहान्प्रयान्ति च । त्रत एव लिङ्गादवगतं उदवसाय पग्रहाना यष्ट्यमिति । उपयञ्चिति यञ्ञेण्कान्दसः संप्रसारणाभावः ॥ एवमाज्ञत्या परिक्रीता यूपो यद्यज्ञस्य दुरिष्टं तदात्मन्यारोपयित । तसेतमासुक्ति लिवषं यूपं यदि कश्चिदुपस्पृत्रे नित्कि लिवषमात्मिन संक्रमयेत् । त्रतस्विवर्षणार्थं तसेव यूपमिमन्त्रयेत वायवेष त दिति । तत्र यूपेकादिश्वन्यादौ दिवह्रनां युगपत्काले स्पर्धने दितीयहतीयाभ्यामिमन्त्रणं न लाद्यस्थादितः तयोरास्थानसामर्थात् ॥ एष सर्वार्था विधिनं केवलं यज्ञमानस्थ । कस्मात् । संस्थिते कर्मणि सर्वेषामेव यूपस्पृष्टौ दोषस्थ-रणात् हिरस्थनेश्चिना सर्वाधिकारेण ग्रह्मकार्षे तदस्वनाम् ॥

रेन्द्रामो निरूढपशुबन्धः सै।र्घः प्राजापत्यो वा। ५। एतास्तिको देवता नित्ये पश्चौ विकल्पन्ते॥

#### तेन संवत्सरेसंवत्सरे यजेत। षर्सुषर्सु मासेषि-त्येके। ई।

तेन प्रतिमंवत्सरं सक्षदाजेत षट्सुषट्सु वा मासेषु। किं तचानियतः कालः। नेत्याइ॥

ऋतुव्यादत्ती स्यवस श्रादत्तिमुखश्रादत्तिमुखे वा।७।

ऋतुव्यादृत्तिः ऋवनः । नवमिललमंद्रद्भाः श्रोभना यवमाः श्रव्याणि यसिन्काले स स्वयवमः प्राष्टिंहित यावत्। श्राष्टित्तसुखिमत्यय-नाखा। तद्यमर्थः। यदा सक्ततंत्रतस्रेच्या तदा यख कराचिदृता-की हत्ती स्रयवि यजेत । यदा तु षट्सु मासेषु तदाद्विसुख-योरिति॥ तथा च कात्यायनः पश्चिच्या संवत्सरेसंवत्सरे प्रावृथ्याव-त्तिमुखयोवैति । वेचित्पुनर्ऋतुवावृत्तावित्यनेन षट्खपृतुवावृत्तिषु षट्कलः संवत्सरस्य यागसुतं मन्यन्ते । तद्युतं मन्यन्त त्रावृत्ति-मुखवदनभ्यामादेकवचनाच । एवं मक्तद्विता संवत्सरस्य पश्चिचा कार्येत्वृतम् ॥ इदानीं सक्षदिप तदिक्रियायां न नेवलमदृष्ट एव प्रत्यवायः किं तु दृष्टो ऽपि। तसान्नानिष्टपद्भुनातिक्रमितयः संवत्सर इति दर्भयनादरविशेषार्थं शुतिसेव तचे दाहरति ॥

मांसीयन्ति इ वा अप्रयो ऽज्हता यजमानस्य। ते यजमानमेव ध्यायन्ति। यजमानं संकल्पयन्ति। पचन्ति इ वा अन्येष्ठिषु दृथामांसम्। अयैतेषां 8६६

चूपसुर वेष्ट्वा चूपप्रर

मन्

यद्य

वेष

वा

श्रा

दाः

च

<del>ड</del>ें

ਹ

नान्या मांसाशा विद्यते। यस्या चैते भवन्ति तं तता नानीजानं पशुना संवत्सरा ऽतीयात्। आयुष्या इ वा अस्यैष आत्मनिष्क्रयण इति वाजसनेयकं भवति भवति। ८।

मांयमजुद्धता यजमानस्याग्रया मांयीयन्त मांयमात्मन इक्कृति।
ते यजमानमेन ध्यायन्ति कदा खिन्नो मांयं दास्यतीति। ततस्विन्नमिद्यम् यंकस्ययन्ति इममेन यजमानाधमं भन्नयियाम इति॥
कथमेनं नृग्रंयमिभमंस्यन्त इति चेत् किमन नृग्रंयम्। सौकिकेषु स्विमेषु व्यामांयं सौकिकमांयं मनुष्याः पचन्ते श्रश्नन्ति च तत्पच्यमानमग्रयः॥ श्रथतेषां यजमाननियन्त्रितानामग्रीनामन्तरेष पश्रिज्यां न मांयान्तराश्रास्ति। तस्मात्कारणाद्यस्य खन्नेते उग्रयो भवन्ति य श्राहिताग्रिदिति यावत् तं पग्र्यनानीजानमनिष्टवन्तं न किस्तिसंवसरो उतीयात् तन्तेन संनसरे यजेत। श्रायुषे हिता स्रस्य यजमानस्यैष पश्यः यदिग्रस्यो विभन्नयिषद्य श्राह्मानं निष्कृतिणाति।
तस्मान्नेनेनमितिपादयेदिति॥

दत्यष्टाविंगी किष्डिका।

दति श्रीभद्वर्द्रत्तप्रणीतायामापस्तम्बद्धत्रवृत्तौ स्वत्रीपिकायाम-ष्टमः पटनः ।

इति सप्तमः प्रश्नः॥



#### LIST OF ERRATA.

```
1 line 13 disjoin रतं रत्निति
Page
                 9, 10 read इद तावद्ये विदांक्विन तनभवनाः
                 2 transpose the strokes । from behind •कर्षी-
                       यत्वात् after प्रयक्तराति
                 3 प्रतियोगिकेन is to be conjectured for प्रतियोगित्वेन
        8
  44
                 8 disjoin विना युगानां
       14
                16 read स्थाविष्ठा instead of खिविष्ठा
                                          ,, इयशेषिन
                14 ,, इयधाधने ,,
       22
                 7 disjoin पिण्डपिल्यज्ञं क्रवते
       24
                           किष्प स्थनीयस्। उपवर्षणसप्धानस्॥
       28
                17 read वहन्तीर॰ instead of बहन्तीर॰
       35
                 3 insert जीवा between च and जीवनीरप
       45
                3 read • इतमचि instead of • इतमचि
       62
                         च्वींषी-
        91
                21
                                            ,, स्लेख
                         मृले थः
       107
                 12
                                            " निष्ठासन
      109
                         विष्ठामन्
                                      ,
                                            ,, बीखचानि॰ (in part of
      112
                17
                         चों जुचानि ॰
                                      22
                                                    the impression)
                 3 put a stroke after होते। नरव
      141
                                  instead of दिवे
       150
                  7 read दिवे
       156
                19
                          सध्ये
                          ०तर्भयामिति ,,
                 16
       216
                 11
                          नहाण
                     22
                                      ,,
       223 note expunge the point after 'others'
                  4 read निष्म instead of नि न्
                                             • यासु सि॰
                          • यास सि •
                 19
                      99
                 15
                          यज्ञा
                                             যন্ত্রা
                      ,,
                                     99
                                         95
                                             दुवस्रतेत्यषा
                          दुवखतेलेषा ,,
       249
                 13
                      22
                                         99
                                         ,, सघरत्यं•
                          सञ्सत्सं०
                 20
       257
```

Page 258 note 16 read प्रथम instead of प्रथम 8ईई 264 13 ,, स्पद्दम् 286 3 " • ञ्लेयानसादिति " " • ञ्लेयानसादिति यूपसु 6 put a stroke behind • इरित 305 1 read पुनक्रजेति instead of पुनक्जिति वेष्ट्वा 310 333 14 यूपप्र 19 " . 33 353 5 ,, **उत्तरामाङ्कति॰**,, **उत्तरामङ्कति**॰ 357 2 ,, ० घष 391 14 ,, बभुः सब 410 2 disjoin वि सभी 412 13 read शाखापविचं instead of शाकपविचं. यः वे व

T

ş

|     |             |                                                                                                                        | T) 1                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ť,  | 1 77        | Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                             | Rs. 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 "            |
|     | 17.         | Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each                                                            | 1                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
|     | 18.         |                                                                                                                        | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| e.  | 19.         | Gopála Tápani, (Sans.) Fasc. I<br>Gobhilíya Grihya Sútza, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each.                             | 7                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |
| 1   | 20.         | Gobbiliya Grinya Sutra, (Cans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                | 1                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
|     | 21.         | Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @/10/ each                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
|     | 22.         | For Rome Ratha Prasna Munda Manuukya Chambians, Comb.                                                                  | 6                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
|     | 23.         | Tritual (Conc.) Hase 1- VI (W 1/ Caut                                                                                  | 9 16 5 5 1 8 1 2 1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     |             | Trath's Sant Sacara (English) Pasc. 1-4 (6.17 Cach                                                                     | 10                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
|     | 24.         | Lalita Vistara, (Sans ) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                         | 3                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              |
|     | 25.         |                                                                                                                        | 2                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
|     | 26.         | Ditto (English) Pasc I—III @ /10/ each                                                                                 | 1                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 .            |
|     | 27          | Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III @ /10/each                                                             | 9                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6              |
|     | 28.         | Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II – XVI @ /10/ each                                                                    | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |
|     | 29.         | Michigan Agree Purang (Sans ) Fasc. IV VII (0) / 10/ baom                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     | 30.         | Nrisimha Tapani, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                       | 1                                                                                                             | 4. 5 7.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              |
|     |             | Nimite /Sand I Hase I - VI (0) / IU/ Cach                                                                              | ., 3                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              |
| ř   | 31.         | Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. III—IV @ /10/ each                                                                   | ., 1                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
|     | 32.         | Narada Panenaravia, (Sans.) I and III @ /10/ each                                                                      | 1                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
|     | 33.         | Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each                                                                     |                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
| į,  | 34.         | Nyaya Darsana, (Sans.) Fast. I Nitisara, or, The Elements of Polity, By Karrandaki, (Sans.) Fast. II—                  | ī. î                                                                                                          | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              |
|     | 35.         | Pingele Chhandah Sutra. (Sans.) Fasc. 1—111 (2) /10/ each.                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |
|     | 36.         | Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—IV @/10/ each                                                                         | 2                                                                                                             | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|     |             | Titto (English) Pasc 1                                                                                                 | 1                                                                                                             | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              |
| •   | <b>37.</b>  | Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                                                     | ]                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
| 1   | <b>3</b> 8. | Pali Grammar, (English) Last. Land 12 6/2/                                                                             | ]                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |
|     | 39.         |                                                                                                                        | s de la companya de | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              |
| 14  | 40.         | Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     | 41.         | chante Cate of Angetomba (Nans.) Pasc. 1—17 (W/10/ Cach                                                                | 2                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |
|     | 42.         | I I I I I A A A S A S A S A S A S A S A                                                                                | (                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              |
|     |             | Titto Litrávana (Sans.) Pasc. 1—1A (a) /10/ each                                                                       |                                                                                                               | j .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8              |
|     | 43.         | Ditto Latyayana (Sans.) Fasc. I—IX (1/10) cach<br>Sama Veda Samhitá, (Sans.) Fasc. I—XXXVII (@/10) cach                | 28                                                                                                            | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2              |
| 4   | 44.         | Sama Veda Sammta, (Sans.) Pasc. 1—11771 (1) (975)                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| 2   | 45.         | Sahitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
|     | 46.         | Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/ cach                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 4   | 47.         | Súrva Siddhánta. (Sans.) Pasc. IV                                                                                      | 74 (13.84)                                                                                                    | A 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             |
| 0   | SHEET 11 11 | Sanva Darsana Sanoraha, (Sans.) Fasc. 11                                                                               |                                                                                                               | Contract Con | 10             |
|     | 48.         |                                                                                                                        |                                                                                                               | <b>l</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              |
| 1   | 49.         | Sánkara Vijaya, (Cuma)<br>Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                              | 1                                                                                                             | 0 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10             |
| -   | 50.         | Sankhya Pravachana Dhashya, (19115mbh) - 3000                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
|     | 51.         | Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                          |                                                                                                               | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14             |
| 100 | 52.         | Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ō              |
|     | 53.         | Titto Brahmana (Sans.) Fasc. 1—AAIV (@ /10/ cach                                                                       | 1                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     | 54.         | Ditto Sambitá (Sans.) Fasc 1—XXXII (@ / 10/ cach                                                                       | 2                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
|     |             | Tritte Dráfisábhva (Sans 1 Fasc. 1—111 (@ /10/ cacu                                                                    |                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14             |
|     | 65.         | 1 111 Timewichede (Sone   Rose   1 900 11100 /111/                                                                     | each                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
| •   | 56          |                                                                                                                        | Fasc.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 100 | 57.         |                                                                                                                        |                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
|     |             | T and IT @ /10/ each                                                                                                   | •••                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 24 24 24 24 |
|     | 58          | Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. 1—A1A (@/10/ each                                                                       | 1                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14             |
|     | 59          | TTD AT STANDARD (Score) HOSP (II—A)   (III / IU/ CACIL                                                                 | ••                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14             |
|     |             |                                                                                                                        | /10/                                                                                                          | 医复数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|     | 60          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0              |
|     |             | each                                                                                                                   |                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
|     | 61          | Vishņu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each                                                                          | k i                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              |
| 7   | 62          | Visinu Shiriti, (Sans.) Fasc. 1—IV @ /14/eacl. Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—IV @ /14/eacl        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     |             | Arabic and Persian Series.                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     |             |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              |
|     | 3           | . 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each                                                           | • • •                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|     |             | Min. Albert (Text) Fasc. I—XXII (@ 1/4 cacii                                                                           |                                                                                                               | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 8            |
|     |             | The High Wol I (Foso I -VII)                                                                                           | • • •                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              |
|     |             | B. Ditto (English) Vol. 1 (Pasc. 1—V11)                                                                                | • •                                                                                                           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8              |
|     |             | Akbarnaman, With Thuest, (16x0) I aloc I XIX @ /10/ each                                                               |                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14             |
|     |             | Akbarnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each         | naner                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|     |             | 3. Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 201, 100, Miles                                                       | berbers                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q              |
|     |             |                                                                                                                        |                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠              |
|     | 1           | 7. Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—X                                                        | A1 (0)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     |             | 있는 사람들 <b>가는 사용하는 사용이 있다. 그 사용을 보고 있는 사용을 보고 있는 사용을 가지 않는 사용을 하는 것이다. 그 사용을 하는 것이다. 그 것은 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이</b> |                                                                                                               | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              |
|     |             | The each Total (Month) Ford T XIV @ 1/4 each                                                                           |                                                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8              |
|     |             | 8. Farnang-1-Rashidi (1ext), Fasc. I-kir of Shy'ab Books (Text) Fasc. I-                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     | 7-14 F-     | 9. Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—                                                    | ~ .                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0              |
|     |             |                                                                                                                        | • •                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     | 1           | o Futble ul Shom Wagidi. (Text) Fasc. 1—1A (a) /10/ each                                                               | ••                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10             |
|     | 3.4         | 7 Tatto Kzádi. (Text) Fasc. 1—1 V (@ /10/ each                                                                         |                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0              |
| 1   |             | 1. Azadi, (1920) Pasc. I Masnawi, (Text) Fasc. I                                                                       |                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 8            |
|     |             | . I—VI @ 1/ each                                                                                                       |                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              |
| ø   | 239.86      | 것이 없는 아이들은 사이를 모든 사람들은 것 같은 사람들은 사람들은 사람들이 가지 않는 것이 없다면 없다.                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 14.                 | Iqbálnámnh-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I-III @ /10/ each Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 14       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 15                  | Isabah, with Supplement, (Text) Fasc, I—XXXI @ /12/ cach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23      | 4        |
| 16.<br>17.          | Maghází of Wáqidí, (Text) Fasc, I—V @ /10/ each<br>Muntakhab-ul-Tawáríkh, (Text) Fasc, I—XV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 2        |
| 18.                 | Muntakhab-ul-Lubab, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9       | 6        |
|                     | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12      | 0        |
| 19.                 | Mu'asir-i-'Alamgiri (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 12       |
| 20.<br>21.          | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 10       |
| 22.                 | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | *0       |
|                     | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       | 12       |
| 23.                 | Tabacii Nașiri, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 2        |
| 24.<br>25.          | tto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14      | 0        |
| 26.                 | Táríkh-i-Baihagí, (Text) Fasc. I—VII @/10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       | 6<br>10  |
| 27.                 | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 2        |
|                     | CAT 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|                     | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| 1.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                     | Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90<br>5 | 0        |
| 2.                  | Proceedings of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |
|                     | No.; and from 1870 to date $@$ /8/ per No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                     | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (12), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1877 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1850 (7), (2), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12), 1849 (12) |         |          |
|                     | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|                     | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
|                     | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
|                     | 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
| 46.3                | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|                     | Volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                     | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|                     | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 0        |
|                     | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       | 0        |
|                     | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | J        |
|                     | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 0        |
|                     | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
|                     | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14     | 0        |
|                     | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 0        |
| 45                  | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                     | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 0        |
|                     | Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 0        |
| the second second   | 3. Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 0        |
| 7                   | 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 0        |
| - 8                 | 3. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| 6                   | W. Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 0<br>8   |
| 10                  | <ol> <li>Iştilâhât-uş-Şúfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | 0        |
| 11                  | 1. Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32      | 0        |
| 12                  | 2 Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 0        |
| 1:<br>1:            | 4 Mahahharata Vols III and IV @ 20/ anah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 0        |
| i                   | 5. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidontera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40      | 0        |
|                     | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12      | 0        |
|                     | 6. Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 0        |
|                     | 7. Sharaya-ool-Islam<br>8. Tibetan Dictionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      | 0        |
| 1                   | 9 Ditto Grammar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10      | 0        |
|                     | 0. Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | 0        |
| 111                 | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVI @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16      | 0        |
|                     | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by D. D. J. Sanskrit Literature, by D. D. D. J. Sanskrit Literature, by D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
| $\mathbf{A}(\cdot)$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mara  | ov order |

¥